

لمندانا ياته म्याीय रावज्ञ एवं मीव स्टार षास पानात हेनाः ल्याः ह er er egging

साय सम्बद्धाः ।

### भूमिका

इस कथन में जरात्मी श्रत्युक्ति नहीं है कि भारतवर्षका सर्वीग-पूर्ण इतिहास अभी तक लिखा ही नहीं गया । भारतीय इतिहास फे नाम पर थव तक जो छुछ मिलता है, उस का श्रधिकांश वास्तव में इतिहास की सामग्री मात्र ही है। भारततर्प के प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में तो यह वात और भी छाधिक दढ़ता के साथ कही जा सकती है। इस दिशा में, अय तक जो प्रयत्न हुआ है, हिन्दी फे पाठकों को उस का दिग्दर्शन कराने की इच्छा से मैंने यह पुस्तक लिखी है। ईसा की १२ वीं सदी तक के भारतवर्ष के राजनीतिक स्रोर सांस्कृतिक इतिहास की रूपरेखा त्रगले पृष्टों में पाठकों के सम्मुख उपस्थित है। जानवृक्त कर, इस कृति में, मैंने समी विवादास्पद विपर्यों की गहराई में जाने से वचने का प्रयत्न किया है। मेरी राय में, इस के विना यह कृति सर्वसाधारण पाठकों के लिए श्रधिक दुरुह वन जाती।

इस पुस्तक के लिखने में अनेक विद्वानों की कृतियों से सहायता ली गई है। में इस अवसर पर उन सब के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकाशित करता हूँ।

---वेदन्यास

### विषय-सूची

प्रथम अध्याय—भारत भूमि और उसके निवासी (३-१७) भौगोलिक विभाग ३—हिमालय४—उत्तर भारत के मैदान ६-भारत की जातियां द—भारत की भाषाएं १२०

दूसरा श्रध्याय—भारतीय इतिहास के स्त्रीत (१८-३७) तिथिकम की दिखतें १८—ऐतिहासिक साहित्य की कमी २१- पुरावत्व की साचिवाँ २६—विदेशी यात्रियों के लेख ३१— प्राचीन इतिहास की दशा ३३

तीसरा अध्याय—आर्यों से पूर्व का भारत (३८—४४) पाषायायुग ३६—लोहयुग ३६—द्राविड जाति ४०—सिन्ध की घाटी ४३.

चौधा श्रम्याय—चैदिक काल (४५–६६) धार्यो की भारत विजय ४५—वैदिक साहित्य ४८—चैदिक काल (

का तिथिकम ५४ - प्रारम्भिक वैदिक देवता ५६.

पांचवां श्रध्याय—आर्य सभ्यता का विकास (६७-११५) राजनीतिक जीवन ६७-धार्मिक विचारों की लहरें ७४-वर्ण-व्यवस्था का प्रार्दुं भाव =०-स्त्रियों की स्थिति ६३-श्राश्रम

व्यवस्था ६६—धार्य साहित्य १००—लेखन कला १११. इटा श्रम्याय—नवीन धार्मिक आन्दोलन (११६-१४९)

वौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव ११६—महात्मा युद्ध १६८—युद्ध की शिक्ताएँ १३२—जैन धर्म १४१—जैन साहित्य १४४.



### प्राचीन भारत

#### प्रथम अध्याय

# भारत भूमि और उसके निवासी

भोगोलिक विभाग—भारतवर्ष एशिया महाद्वीप का एक विस्तृत देश है। उसका श्राकार एक टेड़ो-मेड़ो विकोन के समान है। वह हिमालय को पर्वत-श्रेणी से कुमारी अन्तरीप तक फेला हुआ है। पश्चिम में उसका विस्तार वलोचिस्तान तक है और पूर्व में बरमा तक । उत्तर में संसार के सव से वड़े पहाड़ हिमालय की विस्तृत श्रेणियाँ उसे एशिया के अन्य भागों से पृथक् करती हैं। उसके दिल्ला में ३५०० मील लम्बा समुद्र-तद है। इन तरह से पहाड़ों और महासमुद्रों ने उसे वाकी सम्पूर्ण ससार से पृथक् कर रक्खा है। भारतवर्ष की इन भौगोलिक परिस्थितियों ने उसके इतिहास पर भी स्पष्ट प्रभाव डाला है। इन प्रभावों को सममने के लिए इन भोगोलिक परिस्थितियों को उसके ही इस महादेश में सभो तरह को भौगोलिक परिस्थितियों मौजूद हैं, तथापि मोटे तार पर हम उसे तीन भागों में बाँट सकते हैं—हिमालय की पर्वत-श्रेणियाँ, उत्तराय भारत के विस्तृत में दान और दिन्या।

हिमालय — प्रकृति ने भारतवर्ष के उत्तर-पूर्व, उत्तर तथा उत्तर-पश्चिम में जैसे हिमालय की दीवार खड़ी कर रक्खी है। उत्तरीय सीमाप्रान्तों की इस सुदृढ़ और श्रदृढ़ दीवार की लम्बाई करीव १४०० मील है। हिमालय बरफ का घर है। उसकी ऊँवी-ऊँवी पर्वत-श्रेणियों ने भारतवर्ष श्रीर चीन को इतनी पूर्णता के साथ पृथक कर रक्खा है कि इन दोनों देशों के पास-पास होते हुए भी इस सैकड़ों मील लम्बे सीमान्त प्रदेश के किसी भी भाग से सेना सहित श्रार-पार पहुँच सकना करीव-करीव श्रसम्मव रहा है।

इन पर्वत-श्रेणियों ने जहाँ भारतवर्ष को उत्तर की श्रोर से होने वाले श्राक्रमणों से वचाए रक्खा है, वहाँ इस देश को समृद्ध वनाने में भी वड़ा भाग लिया है। भारत सदा से कृषि-प्रधान देश रहा है; उपजाऊ भूमि उसकी सब से बड़ी निधि है। इस भूमि को उपजाऊ बनाने का कार्य हिमालय ने किया है। हिमालय की सैकड़ों मील लम्बी श्रोर वरफ़ से श्राच्छादित पर्वत-श्रेणियों से वीसियों निदयाँ निकलती हैं श्रोर वे इस देश के उत्तरीय मैदानों को सींचती श्रोर उपजाऊ बनाती हैं। इन निद्यों में सिन्ध, गंगा श्रोर ब्रह्मपुत्र प्रमुख हैं। वाकी सभी निद्याँ इन तीनो निद्यों में श्राकर मिल जाती हैं। इन निद्यों से सैकड़ों नहरें निकाली गई हैं। इसके श्रातिरक्त हिमालय की पर्वत-श्रेणियाँ इस देश को उत्तर की ठएडी हवाश्रों से बचाती हैं, श्रोर हिन्द-महासागर की मानसून को इस देश से बाहर जाने से रोकती हैं।

हिमालय की श्रेणियाँ पश्चिम में जा कर समाप्त हो जाती हैं

श्रीर उसके वाद, सुलेमान पर्वत की कम ऊँची श्रेणियाँ ग्रुरु होती हैं। सुलेमान और उसके साथ के कुछ अन्य पहाड भारतपर्व को श्रष्ठगानिस्तान श्रोर वलोचिस्तान से पृथक करते हैं। इन पहाड़ों में अने क बहुत ही महत्वपूर्ण दरें हैं। आफ्रसा-निस्तान पहाड़ी प्रदेश है, कुछ नदियाँ वहाँ से निकल कर इस पार सिन्धु नदी में आ मिली हैं श्रीर उन निद्यों के किनारे-किनारे इस देश में खाना इतना कठिन नहीं है । पिछली बीसियों शता-व्दियों में सैकड़ों वार हज़ारों-जालों विदेशी इन्हीं दरों में से हो कर इस उपजाऊ देश पर श्राक्रमण करने आए हैं। इन दरों में सब से प्रमुख खैबर का दर्रा है। काबुल से पेशावर को मिलाने वाला यह दर्रा कावुल नदी की घाटो में अवस्थित है। कुर्रम की घाटी वाले दरें का नाम क्रांम है, यह अफ़गानिस्तान से वन्नू को मिलाता है। टोची दरिया की घाटी टोची दुरें के नाम से प्रसिद्ध है, वह टोची को भारतीय सीमा प्रान्त से भिलाता है। गोसल का दुर्रा हेरा इस्माइल खाँ के पास खुलता है। बोलान का दुर्रा कुन्यार श्रोर सिन्ध को मिलाता है। इन सभी दरों से निदेशो आकानता भारत-वर्ष पर चढाई करने के लिए श्राते रहे हैं।

हिमालय की उत्तर-पूर्वीय श्रेशियाँ भारतवर्ष से ब्रह्मा को पृथक् करती हैं. परन्तु हिमालय के इस हिस्से में भो कुछ दर्र हैं, जिनमें से गुजर सकना असम्भव नहीं है। इन दरों को ऊँचाई इतनी अधिक है कि ऐतिहासिक युग में इस खोर से भारतवर्ष पर बहुत कम हमले हुए हैं। तथापि पूर्वीय भारत में वसने वालो जाति गो की शकल-सूरत से यह साफ्र-साफ्र जाना जा सकता है कि कभो ये लोग भी, सम्भवतः इन्हीं दरों में से हो कर हिन्दोस्तान में आए होंगे।

#### उत्तर-भारत के मैदान

सिन्ध, गंगा तथा उनकी सहायक निदयों को हम इन मार्गों में बाँट सकते हैं—

१—पंजाव का विस्तार सिन्ध से यमुना तक है। सीमा प्रान्त के निकट होने के कारण उत्तर-पश्चिम के दरों से जितने भी आकान्ता हिन्दोस्तान पर चढ़ाई करने आए, उनका पहला मुका बिला पंजाव में ही हुआ। गंगा की उपजाऊ घाटी को राजपूतान के रेगिस्तान और अरवली की पर्वतमालाएँ पंजाव से जुदा करती हैं। पश्चिमी-पंजाव का तंग-सा हिस्सा ही गंगा और सिन्ध की इन दोनों महान घाटियों को मिलाता है। इस तरह से गंगा नदी की घाटी को एक दोहरी दीवार मिल गई है। यही कारण है कि भारतव के इतिहास में दिल्ला-पंजाव, पानीपत के आस-पास का वह तंग-सा मैदान जो पजाव और संयुक्त-प्रान्त को मिलाता है। सदैव युद्ध-भूमि माना जाता रहा है।

२—गंगा की घाटी को भारतवर्ष का हृदय कहना चाहिए। यह घाटी ससार की सबसे श्रिधक श्रावाद, उपजाऊ और विशाल घाटियों मे है। दिल्ली से काशी तक विस्तृत यह प्रान्त भारतवर्ष की सभ्यताओ, धर्मो और साम्राज्यो का केन्द्र रहा है। गगा की घाटी का इतिहास श्रिधकांश में भारतवर्ष का इतिहास है। इस घाटी के उपजाऊ मैदान, जहाजरानी के योग्य दिया, बड़े-बड़े जगल, उपजाऊ जमीन श्रोर खनिज-वैभव—इन सबने इस प्रदेश के

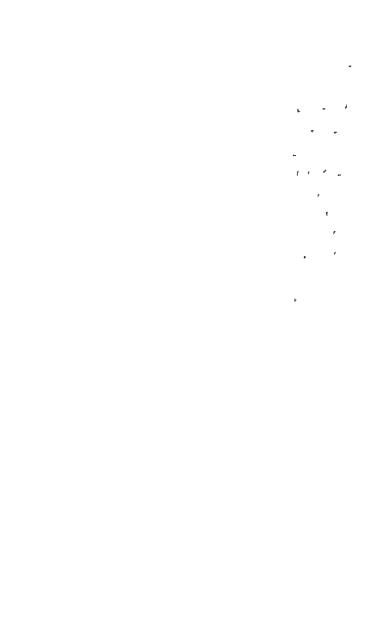

हैं। फारमीर के प्राक्षण इस जाति का एक विद्युद्ध नमूना हैं। सुदूर दिच्या में भी छुद्ध लोग इस जाति के पाए जाते हैं। मालागर के नम्बूदरी प्राव्यण इसी जाति के हैं।

 मिशित जानिमाँ—भारतीय इतिहास के आरम्भ ही से विभिन्न जातियों के मिश्रया का काम जारी रहा है। उनमें भैर कर सकता भी बहुत कठिन नहीं है। आर्य-द्राविड, मंगोल-द्राविड़ श्रादि किस्मों मे उन्हें स्राधानी से बाँटा जा सकता है। उत्तरीय भारत में भी द्राविड़ रुथिर की जातियाँ उपलब्ब होती हैं। संयुक्त प्रान्त के दुछ भाग तथा कुछ अन्य हिस्सों में इन जातियों का श्रंश स्पष्टतया दिखाई देता है। भारत के उत्तर-पश्चिमी दरों से होकर समय-समय पर अनिगनित जातियों के लोग इस देश में आते रहे हैं। इनमें से बहुत से लोग इसी देश में वस गए, भारतीयों ने उन्हें अपने में विलकुल खपा लिया। इनमें शक, यूची और हूण विशेष प्रसिद्ध हैं। इन तीनों जातियों के लोग लाखों की तादाद में मिल कर इस देश पर हमले करते रहे। वारी-वारी से इन्होंने भारत के हुछ भाग को जीता श्रीर उसमें वे वस भी गए। ख्याल है कि बहुत से राजपूत, जाट और गूजर इन्हीं शकों और हूणों की सन्तान है। ऐतिहासिक प्रमाणों से ्रे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि भारतीय आर्य इन शको, हुयो आदि से विवाह, खान-पान श्रादि का सम्बन्ध श्रामतौर से करते रहे और उन्हें श्रपने में मिलाते चले गए।

६. मुसल्मान—मुसल्मानी आक्रमणों ने इस देश में एक नई जाति की वृद्धि कर दी। आठवी सदी के अरबी आक्रमणों से

चतर भारत की जहोजहर ने स्वभावतः हो भारतीय इतिहास के ध्रियकांश पृष्ठों को चेर रस्या है। ऐतिहासिक भी दिज्य की खोर अधिक बाहुए नहीं हुए। दूसरी चोर दिज्या भारत के सैकड़ों भील तस्ये चौर कटे-फटे समुद्राट का लाभ उठा कर नहीं के निवासी जहातों खोर नीकाओं द्वारा समुद्र में से हो कर ब्यापार करने में सदैव बच रहे हैं।

समुद्रतट

पुरान जमाने में भारत का समुद्रतट यहुत आकर्षक नहीं समका जाता रहा । पश्चिम में, पश्चिमी चाट का ७०० मील लम्या समुद्रवट विलक्षल सीया चला गया है । समुद्रवट के निकट पहाडियों हैं । मराठे लोग इन्हीं पहाड़ियों के शिरारों पर बने किलां में से सुग्रल सेनाओं का सामना किया करते थे। पूर्व के तट पर मी, जन दिनों अच्छे वन्द्रगाहों की संख्या अधिक नहीं थो। उत्रर का अधिकांश तट उयला था। फिर भी इस ओर से सामुद्रिक आवागमन काफ़ी अंश में होता था। इसी ओर से होकर भारतीय नागरिक लंका, प्रद्या, जावा, सुमात्रा, स्याम, इएडोचीन, बोर्नियों और वाली तक जाते रहे। सन् १४६० में पहले-पहल यूरोप का वास्कों डीगामा ही पश्चिमी घाट पर आकर उतरा, और उस दिन से भारत के सामुद्रिक आवागमन के इतिहास में एक नए युग का प्रारम्भ हुआ।

भारत की भाषाएँ

भारत की प्रमुख-भाषाओं को दो भागों में बाँटा जा सकता है—भारतीय-आर्य और द्राविड । उत्तरीय हिन्दोस्तान की सभी भाषाएँ आर्य-विभाग में आती हैं। इनमें पजावी, काश्मीरी, हिन्दी,

इन स्पष्ट श्रीर भारी भेदों के रहते भी भारतीय इतिहास का कोई विद्यार्थी इस देश की एकता के आधारभूत तत्वों को देखे विना नहीं रह सकता। राजनैतिक दृष्टि से सम्पूर्ण भारतवर्ष वहत कम समयों में एक ही सम्राट् के नीचे श्राया, तथापि वैदिक-युग से इस देश के विभिन्न शासकों के सामने भारत-साम्राज्य स्यापित करने का श्रादर्श सदैव बना रहा । वैदिक काल में सम्पूर्ण भारतवर्ष के सम्राट् को चकवर्ती-सम्राट् कहा जाता या श्रीर इस उद्देश्य से राजसूय श्रौर श्रह्मिय यज्ञ भी किए जाते थे। ब्राह्मण् प्रन्यों में इन यहों के विधान का वर्णन वहत विस्तार के साथ दिया गया है। श्रारम्भ ही से एक प्रतिभाशाली जाति इस देश की सामाजिक, राजनीतिक तया धार्मिक संस्थात्रों त्रौर प्रयात्रों का संचालन करतो रही है। भारतवर्ष की विभिन्न जातियाँ जब से भारतीय श्रायों के प्रभाव तया संस्की में श्राई. तब से वे एक संस्कृति के सूत्र में वैंध कर क्रमशः एक खास तरह की सभ्यता का विकास करती गई। इस सस्कृति की 'हिन्दुत्व' का नाम दिया जा सकता है। 'हिन्दुत्व' को कोई एक परिभाषा करना कठित है। तथापि उसे सममाने के लिए कहा जा सकता है कि उनमे वया व्यवस्था की प्रथा है, सस्कृत उसकी पवित्र भाषा है, ब्राह्मण उसक पुरोहित श्रीर स्वामाविक नेना है, ब्रह्मा, विष्णु श्रोर शिव उसके सब से बड़े देवन: हैं. छाशी, हरिद्वार छ हैं उसके तीर्थ हैं और गो हिन्दुओं के लिए पवित्रतम जीव है। यह हिन्दुत्व, हजारों भेदों के रहते भी, इस विस्तृत नहा-दश के

करोड़ों निवासियों को दसों शताब्दियों से एक ही सभ्यता के सूत्र में पिरोये हुए है। हिन्दुत्व इस समूचे देश की रग-रग में विद्यमान है।

ऐतिहासिक स्मिय का कथन है— "निस्सन्देह भारतवर्ष मं एक आधारभूत एकता है, वह एकता जो भौगोछिक प्रयक्ता या राजनीतिक प्रभुत्व से उत्पन्न हुई एकता से भी वहुत गहरी हैं। रुधिर, रंग, भाषा, पोशाक मजहब और रोतिरिवाजों की भिन्नज को भारतवर्ष की वह गहरी एकता खूव श्रन्छी तरह ढाँपे हुए हैं ?"

एक गुथीली कहानी - भारतवर्ष एक तरह से एक छोटा महाद्वीप है, जिसमें श्रसंख्य मेद पाये जाते हैं। ऐसे महादेश का एक सीघा, सम्बद्ध श्रीर सरल इतिहास नहीं हो सकता । इसके भूतकाल का इतिहास लम्बा श्रोर गुथीला है । उसमें जगह-जगह भारी चढ़ाव-उतार हैं। ऐसी दशा में एक ऐतिहासिक को केवल ऊपरी रूपरेखा से ही सन्तोष कर लेना पड़ता है। इस देश की सम्पूर्ण धार्मिक संस्थाओं तथा समय-समय पर वने छोटे-छोटे राज्यों का विस्तृत वर्णन न तो सम्भव ही है स्त्रीर न उसकी आव-श्यकता ही है। ऐतिहासिक तो केवल इस देश के सास्कृतिक, राज-नीतिक श्रीर धामिक श्रान्दोलनों का ही वर्णन कर सकता है। ये श्रान्दोत्तन ही इस देश के इतिहास की श्रात्मा हैं, ये महान श्रान्दो-लन इस देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपना प्रभाव डालते रहे। भारतीय स्रायों की यह एक वड़ी महत्वपूर्ण कृति थी कि उस युग में, जय श्रावागमन श्रासान नहीं था, श्रनेक महान सांस्कृति ह, धार्मि ह श्रीर राजनीतिक श्रान्दोलन इस लाखो मील चेत्रफल के देश में सब कोर न्याप्त होते रहे। भारतवर्ष का यह सभ्यता का साम्राज्य केवल इस देश तक ही सीमित नहीं रहा। यह मन्य एशिया, उत्तर-पश्चिमी चम्पा, कम्दोहिया और दिन्या-पूर्व में वोर्नियो तक न्याप्त हो गया। भारत की इस महान सभ्यता का प्रभाव चीन, जापान और मंगोलिया तक भी पडा।

## दूसरा अध्याय भारतीय इतिहास के स्रोत

#### तिथिकम की दिक्कतें

भारतवर्ष के इतिहास के निर्माग्य में सब से वड़ी दिक्कृत वैदिक श्रीर प्राग् ऐतिहासिक काल के तिथि-कम का निर्याय करने में होती है। इससम्बन्ध में एक दूसरे को काटने वाले विभिन्न मत पेश किए जाते हैं, और वास्तव में उनका आधार भी इतना श्रप्रामाणिक है कि उन पर वहुत भरोसा किया नहीं जा सकता। वर्तमान ऐति-हासिक भारतीय विधिकम की इमारत का निर्माण सिकन्दर की भारत-विजय के आधार पर करते हैं, क्योंकि मीक इतिहास में उसकी विथि उपलब्ध होती है । प्राचीन मीक ऐतिहासिकों ने तिखा है कि भारत की सीमा पर सिकन्दर को सेएड्राकोटस नाम का एक भारतीय राजकुमार मिला। उसने सिकन्दर को राजा जैंग्डू मस की राजधानी पालीबोया पर आक्रमया करने के लिए प्रेरित किया। यह सरल कल्पनाको गई कि इस घटना का सैएड्रा कोटस पुरायों का चन्द्रगुप्त मोर्य था श्रौर जैयडू मस नन्द तथा पालीयोथा पाटलिपुत्र । सौभाग्य से यह नामसाम्य एक श्रीर त्राधार पर भी सिद्ध हो गया । अशोक के शिलालेखों ने जिन पाँच

हुआ। उदाहरणार्थ गुप्त साम्राज्य के प्रायः सभी लेखों में गुप्त सम्बन्ध का प्रयोग किया गया है, मगर यह तथ्य ज्ञात करने में वर्तमात ऐतिहासिकों को करीन ४० साल मेहनत करनी पड़ी कि यह सम्वत गुप्त सम्वत ही है। उससे पूर्व यह एक भारी समस्या थी। मन्दसोर के शिलालेख से यह समस्या हल हुई। तव जाकर सन ३१६-२० ईसवी गुप्त-सम्वत का प्रथमवर्ष स्वीकार किया जा सका। उससे पूर्व तक ३०० वर्षों के तिथिकम के सम्बन्ध में निश्चय के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। अभी तक भी यह निश्चय नहीं किया जा सका कि कुशान राजाओं के राज्य काल की तारी खें क्या थीं, यद्यपि इस सम्बन्ध में ऐतिहाि को ने वड़ी मेहनत की है। भारतीय साहित्य में करीन ३० सम्बतीं का प्रयोग किया गया है और विभिन्न लेखक विभिन्न समयों में नए-नए सम्वतों का प्रयोग करते रहे हैं।

भारतीय इतिहास के विद्यार्थी को कद्म-कद्म पर तिथिकमं के सम्बन्ध में बड़ी-बड़ी दिक्कतों का सामना करना पहला है, उस के सामने जो बृत्तान्त रक्खे जाते हैं, उनके वर्णानों में सिद्यों का अन्तर पाया जाता है। महाकिव कालिदास के सम्बन्ध में अभी विक कोई सर्वमान्य तिथि निश्चित नहीं की जा सकी । विभिन्न ऐतिहासिकों ने उनकी तिथि पश्ली सदी ईसा पूर्व से ४ वीं सदी ईस्बी तक निश्चित की है। अर्थात् उनकी तारीखों के सम्बन्ध में जो मत प्रचलित हैं, उनमें ६ सिद्यों का अन्तर है! इसमें सन्देह नहीं कि अनेक प्रविभाशाली और यह अत्र ऐ तहासिकों के अनथक प्रयत्न से तिथिकम के सम्बन्ध की अनेक दिक्तें इल की जा सकी हैं, परन्तु अब भी इस



राजाओं में ऐतिहासिक चुद्धि हो या न हो, परन्तु यह एक तथ्य है कि अपने कार्यों के सम्बन्ध में वे विस्तृत रिकार्ड रक्खा करते थे। ये रिकार्ड वाकायदा और प्रारम्भिक आधारों पर तैयार किए जाते थे। इस बात के विश्वसनीय प्रमाण मिले हैं कि ईसा से चार सदी पूर्व चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन काल तक ये रिकार्ड वाका यदा रक्खे जाते थे। परन्तु अनेक कारणों से ये रिकार्ड नष्ट हो गए। प्रतिकृत जलवायु, वधा, कृमि, और राजनीतिक गड़वडों से ये रिकार्ड नष्ट हो गए। प्राचीन हिन्दू काल में रिकार्ड रखने का काम वंशपरम्परागत भाटों और चारणों के सपुर्द था। इनमें से छुछ रिकार्ड, जैसे नैपाल और उडीसा की राजवंशावितयाँ, आज भी उपलब्ध होती हैं। कर्नल टाड ने अपने प्रसिद्ध "राजस्थान" का निर्माण भी इन्ही परम्परागत वंशावितयों के आधार पर किया है। टाड की यह पुस्तक सन १८२६ मे प्रकाशित हुई थी। इसी तरह छुछ और वंशावितयों भी प्राप्त हुई हैं, परन्तु इस तरह का अधिकांश साहित्य विनष्ट हो गया है।

प्राचान पुरावृत्त—पुरायों में प्राचीन राजवंशाविलयों की बहुत सी स्चियां संप्रहीत हैं। स्वर्गीय पार्जीटर ने बड़ी मेहनत से इन शाविलयों का विश्लेषणात्मक सम्पादन खोर सप्रह किया है। गुप्त वंश के प्रारम्भ तक के राजवंशों का वर्णन पुरायों में है। प्राचीन इतिहास में से शक खादि कुछ विदेशी जातिया का सिंग्र मा वर्णन हो पुरायों में पाया जाता है। इन राजवर्शों का जो वर्णन पुरायों में है, वह बहुत स्थाना पर विकृत, ख्रातिशयोक्तिपूर्ण तथा खपन को हो खिटित करने वाला है। कहीं-कहीं समकालीन राज-ंशों को एक दूसर के वाद रस्य दिया गथा है। यह वर्णन है मी

प्राप्त होते हैं । इन प्रन्यों में जो कथानक वर्णित हैं, वे इतिहास वर आश्रित हैं । महाकवि वाण का 'हर्ष चरित', कविवर विद्रण का 'विकम देव चरित' और पदागुप्त का 'नवसाहसांक चरित' हीं किस्म की कृतियाँ हैं । इनके अतिरिक्त बल्लाल का 'भोज प्रवन्यं, वाक्पतिराज का 'गोडवाह', चन्ट वरदाई का 'पृथवीराज चरित' और किसी अज्ञातनाम लेखक का 'पृथवीराज विजय' मी इसे श्रेणी के प्रन्थ हैं । दिल्ला भारत के साहित्य में भी इस तरह के अर्थ-ऐतिहासिक प्रन्थों का अभाव नहीं है । तामिल कविताएँ, कलावती, आदि कृतियाँ इसी प्रकार की हैं ।

उपयुक्त साहित्य से यह स्पष्टतया ज्ञात हो जाता है कि भारत के प्राचीन त्रायों में ऐतिहासिक बुद्धि का स्रभाव नहीं था। तथापि यह भी प्रतीत होता है कि उस युग के प्रभावशाली, पढ़े-लिखे लोग ऐतिहासिक साहित्य को दार्शनिक साहित्य के समान महत्व नहीं देते थे।

प्राचीन भारतोय इतिहास के स्रोतों को तीन भागों में बाँटा जा सकता है—

- १. इस देश का साहित्य
- २ भौतिक अवशेष
- ३. विदेशियो के लेख

ईसा से ५०० वर्ष पहले का इतिहास विलक्कल ही वेसिलिसिजें का और अनिश्चित-सा है। परन्तु यह स्पष्ट है कि भारतवर्ष में आये सभ्यता और आर्थ साहित्य का विकास उन्हों दिना हुआ। इसी युग मे प्राचीन आर्थों के धार्मिक विचार, साहित्य, सामा निक-पराच्या, राजनोतिक सघ आदि का विकास और निमां प्र

हुआ। उस काल का इतिहास जानने के लिए हमारे पास केवल संस्कृत साहित्य का ही आधार है। साउवीं सदी ईसा पूर्व से कमशः साहित्यिक प्रमायों की वृद्धि होतो गई है। इस युग के लिए न केवल हमारे पास ब्राह्मया प्रन्य ही मौजूद हैं, अपितु वौद्ध, जैन और तामिल प्रन्य भी प्राप्त होते हैं। वड़े ही धेर्यपूर्य अन्वेपयों से इस युग के सम्पूर्य साहित्य को मय कर ऐतिहासिक घटनाएँ हुँ निकाली गई हैं। वहुत कुछ कर लिया गया है, मगर अब भी बहुत कुछ करना वाको है।

ऐतिहासिक अथवा अर्घ-ऐतिहासिक साहिता के अतिरिक्त भारतवर्ष के अन्य प्राचीन साहित्य में भी अनेकों ऐसी वार्ते विवरे रूप में भरी पड़ी हैं, जिनके आधार पर इस देश का कमबद्ध इतिहास निर्माण करने में वड़ो सहायता मिल सकतो है। इस साहित का समालोचनात्मक दृष्टि से श्रष्ययन करने से प्राचीन ऐतिहासिक साहित्य के घटना वर्णनो का सड़ी-सड़ी मतलव समफने तथा प्राचान तिथिकम का सिलसिजा जोडने का महत्व-पूर्य कार्य किया जा सकता है। इस साहित्य से, कहीं-कहीं तो, ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं पर भी प्रकाश पड़ता है, जिन के सम्बन्ध मे ऐतिहासिक साहित में हुछ भी उपलब्ध नहीं होता। वैदिक तथा प्राग्वौद्ध काल के लिए इशारे पास प्राचीन-साहित्य ही एकमात्र आधार है। भारतवर्ष के इतिहास का निर्माण करने में वैदिक तथा सस्कृत साहित्य पालि भाषा का बोद्ध साहित्य प्राकृत तैन साहित्य, संस्कृत तया पाति भाषात्रां के अन्य साहित से वडी अमून्य सहायता प्राप्त हुई है श्रीर हो रही है।



है कि इन बहुमूल्य शिलालेकों से हमें जो ऐतिहासिक ज्ञान उप-लब्ध होता है वह आनुशंगिक हैं, उनके जनाने का बहेरय ऐतिहा-सिक रिकाई रखना नहीं था। उस लिए इन तथा इमी हंग के अन्य शिलालेकों से हमें जो सहायता मिलनो है, उसे प्राप्त करने के लिए बड़ी मेडनन और धेर्य की दरकार होती है। इन सम् शिलालेकों का एक दूसरे के साथ क्या सम्बन्ध है, यह जानने से इसारा इतिहास ज्ञान बहुत बढ़ सकता है। शिलालेकों के धेर्यपूर्ण अध्ययन का यह कठिन कार्य अभी करीब सी सालों से ही सुरू हुआ है।

प्राचीन लेखों मे दानपत्रों की संख्या सब से श्रिधिक है। इनमें से बहुत से दानपत्रों को एक तरह से 'बयनामा' भो कहा जा सकता है। इस तरह फे बहुत से लेखों में सम्पत्ति, श्रिधिकार, कर, फीस श्रादि का वर्णन है। श्रिधिकारा दानपत्र राजाओं को श्रोर से विभिन्न प्रजाजनों को लिखे गए हैं। इनसे भी प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में बहुमूल्य सामग्री उपलब्ध होती है। प्राचीन भारत के भूगोल तथा विधिकम का नियोय करने में इन दानपत्रों से पर्याप्त सहायता मिली है!

ये शिलालेख भारतवर्ष भर में से प्राप्त हुए हैं। पेशावर से लेकर दिल्या तक और श्रासाम से लेकर काठियावाड़ तक; साय ही भारत से बाहर श्रक्षगानिस्तान, नैपाल, मध्यएशिया श्राहि खण्डो तथा कम्बोडिया, चम्पा, जावा श्रादि होपो से भी भारतीय शिलालेख या घातुलेख प्राप्त हुए हैं। श्रायों ने मलाया श्राचींपेलागो, दिल्या-पूर्व-एशिया, मध्य-एशिया श्रोर तिकस्तान में श्रपना राजनीतिक श्रथवा सांस्कृतिक प्रभुत्त स्थापन करने में जो सफत्तवा

प्राप्त की थी, उसके प्रमाण उन देशों में प्राप्त शिलालेखों से मिलते हैं। ये शिल लेख हज़ारों की संख्या में हैं। प्रति दिन नए-नए शिलालेख प्राप्त हो रहे हैं। इस दिशा में काफ़ी अन्वेपण किया गया है, परन्तु अभी और अधिक और गहरे अन्वेपण की आवश्यकता है। प्राचीन परम्पराओं की मदद से हम इन शिलालेखों द्वारा ज्ञात घटनाओं और तिथियों के व्यवयान को पूरा कर सकते हैं। भारतीय इतिहास के निर्माण में इन शिलालेखों को अति-रिक्त प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है।

बहुत अधिक महत्व के शिलालेख काफ्री फिठनाई से मिलते हैं । इनमें से कुछ महत्वपूर्य और मनोरंजक लेखों का निर्देश यहाँ किया जाता है । इनके नाम हैं—अशोक का रुमिन्देई (Rumendie) का शिलालेख (वीसरी सदी ईसा पूर्व), चड़ीसा के खारटेल का हायीगुम्फा में प्राप्त शिलालेख (दूसरी सदी ईसा पूर्व), महाक्तत्रप रद्रदामन का गिरनार में प्राप्त शिलालेख (दूसरी सदी ईस्वी), समुद्रगुप्त का अलाहावाद में प्राप्त शिलालेख (वीधी सदी ईस्वी), राजा चन्द्र का महरौली में प्राप्त शिलालेख (चोधी या पाचवी सदी ईस्वी), वत्सभट्टी का मन्द्रसोर में प्राप्त शिलालेख (पाचवी सदी ईस्वी), दर्राधमन का गिरनान खोर मिहरकुल के शिलालेख (पाचवी सदी ईस्वी), ह्याराज वोरमान खोर मिहरकुल के शिलालेख (पाचवी सदी ईस्वी), ह्याराज वोरमान खोर मिहरकुल के शिलालेख (पाचवी स्ती और हटी सदी ईस्वी), दन-कारी के कदम्द-वंश का तलगुन्द में प्राप्त शिलालेख ओर पिधनी

गंग राजाओं के अवण-वेल-गोल में प्राप्त शिलालेख। इन सव ते न केवल प्राचीन राज्यों के इतिहास का ढांचा ही ज्ञाव होता है, अपिउ तत्कालीन सामाजिक संस्थाओं, सिचाई, स्थानीय राज्यों, न्याय, शासनप्रथा और साहित्य आदि पर भी काफ़ी प्रकाश पड़ता है।

श्वान यदि सम्राट् अशोक मौर्य को प्राचीन भारतीय इतिहास का सब से यड़ा व्यक्ति स्वोकार किया जाता है, तो इसका एक वहुत मुख्य कारणा अशोक के समय के वे शिलालेख हैं, जिनके हारा उस महान् सम्राट् के राज्यकाल को वहुत-सी महत्वपूर्ण सचाहर्गे ज्ञात हो सकी हैं। यदि हमें गुप्तवंश के समय के सैकड़ों शिला-लेख प्राप्त न हुए होते, तो हम आज उन महान गुप्त सम्राटों के सम्बन्ध में कुछ भी न जानते होते। सम्भवतः गुप्तवंश प्राचीन भारतीय राजवशों में सब से अधिक महत्वपूर्ण, और कुछ अंशों में तो मौर्यवंश से भी अधिक महत्वपूर्ण है। गुप्तवंश के सम्राट् समुद्रगुप्त और चन्द्रगुप्त भारतीय इतिहास की दो अत्यिक महत्व-पूर्ण व्यक्तियाँ हैं। परन्तु यह एक विचित्र वात है कि इन दोनों महान सम्राटों का वर्णन भारतीय साहित्य में नहीं मिलता। कहीं पर इन दोनों के सम्बन्ध में एक भी लाइन प्राप्त नहीं होती।

सिक्के—इतिहास की दृष्टि से प्राचीन सिक्कों की भी पर्याप्त महत्ता है, क्योंकि उन पर राजाओं की तिथि छोर उनके वंश के सम्बन्ध में लिखा रहता है। उनसे तिथिकम बनाने में वडी सहा--यता मिलती है। सिक्कों की नारीखों से इतिहास के तिथिकम की नेक समस्याएँ हल हुई हैं। दृसरी सदी ईसा पूर्व के आस-पास जो इएडो-प्रीक, इएडो-पार्थियन और इएडो-बैक्ट्रियन राजवरा

३. प्रार्राम्भक मुसलमान लेखक

ईसा से पॉचवीं सदी पूर्व शीस के महान लेखकों, हिरोडोट (Herodotus) तथा टेसियाज़ (Ktesias) ने जो रचनाएँ की थी, उनमे भी भारत का वर्णन मिलता है । उसके बाद ईसा से चौथी सदी पूर्व जब सिकन्दर ने भारत पर चढ़ाई की थी, तव उसके साथ अनेक प्रसिद्ध यूनानी लेखक भारतवर्ष में आए थे, उनकी कृतियों में भारत का वर्णन है। तदनन्तर सम्राट् चन्द्रगुप्त मीर्य के समय यूनानी राजा सैल्यूकस का सुप्रसिद्ध दूर मैगस्थनीज वर्षो तक भारतवर्ष मे रहा। मैगस्थनीज ने अपने भारत निवास के संस्मरण विस्तार के साथ लिखे थे। ये संस्मरण ऋग उपलब्ध नहीं होते, परन्तु मैगेस्थनीज़ के जिन लेखों को अन्य पाश्चात्य लेखकों न उद्धृत किया था, वे आज भी उपलब्ब होते हैं। उनसे चन्द्रगुप्त कालीन भारत का इतिहास लिखने में अमूल्य सहायता मिली है। टालेमी (Ptolemy) तथा प्लिनी ( Pliny) की कृतियों और 'पैरीप्लस आफ एरीथ्रियन सी' के श्रज्ञात प्राचीन लेखक की रचना से भी भारतीय इतिहास के सम्वन्ध मे बहुत कुछ ज्ञात हुआ है।

ईसवी सन के प्रारम्भ तक चीन श्रीर भारतवर्ष में श्रत्यिक घिनिष्ट सम्बन्ध स्थापित हो चुके थे। दोनों देशों का सम्बन्ध करीव १००० वर्षों तक श्रज्ञ्याय बना रहा। पाँचवों सदी ईसवी के श्रारम्भ स भारत में ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से श्राने वाले चीनी यात्रियों का नाँना निरन्तर लगा रहा। सैकड़ो चीनी उन दिनो भारतवर्ष क प्रसिद्ध प्रसिद्ध विश्व-विद्यालयों में शिचा प्राप्त करने थ। तब चीनी जनना भारतवर्ष को श्रपना तीर्थ स्थान मानती

थी। जो चीनी यात्री इस देश में त्राए, उनमें छनेक महान विद्वान भी थे। छने हों ने इस समूचे देश का परिश्रमण किया। करीव ६० चीनी यात्रियों द्वारा लिखे गए भारत वृत्तान्त छाज भी प्राप्त होते हैं। इनमें फ़ाहियान (चोंधी सदी) व्वान च्वांग छथवा धूनसांग (सातवीं सदी) इत्सिग (सातवीं सदी) विशेष महत्वपूर्ण छोर प्रसिद्ध हैं। इन वीनों यात्रियों के वर्णनों, इनमें भी धूनसांग की रचनाछों से तत्कालीन भारत के इतिहास पर प्रत्येक दृष्टि से गहरा प्रकाश पडवा है।

साय ही भारतवर्ष के नालन्दा, उन्जैन आदि प्रमुख विश्व-विद्यालयों के प्रोफेसरों को समय-समय पर व्याख्यान देने के लिए बीन में निमन्त्रित किया जाता था। ये विद्वान श्रपते साथ भारतीय साहित्य की श्रनेक उत्तम कृतियाँ चीन में ले जाते थे श्रोर चीनी सम्राटों की श्राज्ञा से वहाँ उनका श्रनुवाद किया जाता था। यही कारण है कि कुछ पुस्तकें भारतवर्ष में तो नहीं मिलतीं परन्तु उनके श्रनुवाद चीन में श्राज्ञ भी प्राप्त होते हैं। ईसा से दो सदी पूर्व से लेकर चीन का जो इतिहास लिखा जाता रहा है, उससे भी भारतीय इतिहास पर प्रकाश पडता है, क्योंकि तव से टोनों महान देशों में सस्कृति का सम्बन्ध निरम्तर दना रहा।

अलवरनी—सहमृद के साथ अलवरूनी नाम का एक विद्वान मुसलमान लेखक भी भारनवर्ष में आया था। उसने तह-कीष-हिन्द (भारत सम्बन्धी अन्वेषण्) नाम से एक पुस्तक लिखी थी, जो अभी तक प्राप्त होती है। अलबरूनी ने भारतीय साहित्य का गहरा अनुशीलन किया और यहाँ की अवस्थाओं को अपनी श्रांतों से देग हर बेज्ञानिक दम पर गढ़ उपर्यु क पुन्तक लिगी। दसवीं मदी ईसवी के श्रान्त में भारत अप की जो श्रान्मिरिक र्या थी, उस पर श्रावस्ती की पुन्तक से यथेष्ट प्रकारा पड़ता है। श्रावस्ती से बद्दा समय पूरे सुनेमान सोतागर नाम का एक श्रार्वी न्यापारी इस देश में श्राया था। उमने जो कुद लिगा था, उससे पश्चिमी भारत के तत्कालीन इतिहास पर श्रान्धा पड़ता है, परन्तु इस श्रोर ऐतिहासिकों का ध्यान निशेष रूप से श्रामी तक श्राहर नहीं हुआ।

भारतीय सम्यता का विदेशों में प्रसार किस तरह हुआ, इन सम्वन्ध में विदेशों लेखों द्वारा यहुत कुछ झात होता है। जाबी, र्याम, रूमेर, चम्पा आदि प्राचीन भारतीय उपितवेशों में, संस्कृत तथा स्थानीय भापाओं में अनेक यहुमूल्य शिला-लेख प्राप्त हुए हैं; इनके अतिरिक्त उन सुदृर देशों मे भारतीय कजा के हंग पर निर्माण किए गए अनेक वड़े-बड़े मन्दिर तथा प्राचीन भवनों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, इन सब से भारतीय सम्यता के विदेशों में प्रसार का इतिहास काफी विस्तार तथा प्रामाणिकता के साथ जाना जा सकता है।

पिछले दिनों से तिब्बत से भी इस तरह के अनेक लेख तथा पुस्तकें मिलनी शुरू हुई हैं, जिनसे भारताय इतिहास के सम्बन्ध में काफ्री कुछ ज्ञात हो सकता है। परन्तु इस दिशा में विशेष प्रयक्ष अभी तक नहीं किया गया।

पाचीन भारतीय इतिहास की वर्तमान दशा पिछजे सौ सालो से सैकडो यूरोपियन, अमेरिकन तथा भार-



काल के सम्बन्ध में बहुत श्रिष्ठिक । इस का परिगाम यह हुआ है कि श्राज जो इतिहास तैयार हो पाया है उसमें श्रसमानता बहुत श्रिष्ठिक श्रागई हैं । दूसरे शब्दों में भारतीय इतिहास के किसी-किसी कालरूपी मेदान को श्रन्वेषण्य द्वारा बहुत गहर राई से खोद डाला गया है श्रोर किसी-किसी जगह उसे सिर्फ खुरपी से छूत्रा भर ही गया है। श्रभी तक यह श्रसम्भव है कि भारतवर्ष का इतिहास वास्तविक तथ्यों के श्रनुपात से लिखा जा सके, क्योंकि सम्पूर्ण वास्तविकता ही श्रभी तक ज्ञात नहीं हो सकी।

बहुत से ऐतिहासिक श्रन्वेपण श्रभी तक पुस्तकों के रूप में भी नहीं श्राए । श्रभी तक वे केवल सामयिक रिसर्च पत्र-पित्र-काओं में ही प्रकाशित हुए हैं।

पिछले दिनों प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण के लिए कितना गहरा छोर कितना सफल प्रयत्न किया गया है, यह बात एक ही उदाहरण से भली प्रकार जानी जा सकती है। उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्ध में ऐतिहासिक एलफिन्स्टन ने लिखा है कि भार तीय इतिहास में सिकन्दर के आक्रमण से पूर्व की घटनाओं के सम्बन्ध में एक भी तिथि निश्चित कर सकना और इस देश पर मुसल्मानों के आक्रमण से पूर्व की घटनाओं का सम्बद्ध वर्णान कर सकना सम्भव ही नहीं है। एलफिन्स्टन के समय में सम्भवत. उसकी यह स्थापना ठीक थी। परन्तु आज यह बात नहीं रही। आज हमारे सम्मुख भारतीय इतिहास की इमारत का बहुत-सा मसाला उपस्थित है। पश्चिम की विश्लेषणात्मक पद्धति से इन पूर्वोक्त ऐतिहासिक स्रोतों की छानवीन करली गई है और



## तीसरा अध्याय

## आर्यों से पूर्व का भारत

इस देश में आयों के आगमन से पूर्व के डितहास के सम्बन्ध में एक भी साहित्यिक रिकार्ड नहीं मिलता। प्राचीन कार्ब के अन्वेपणों से इस लम्बे और अज्ञात काल के सम्बन्ध में घोड़े बहुत तथ्य ज्ञात हुए हैं। इस युग का कोई सम्बद्ध इतिहा<del>ध</del> तिख सकना श्रभी तक सम्भव नहीं है, यद्यपि पुरातत्वर्ह्यों ने प्राचीन काल के जो अवशेष खोज निकाले हैं, उनकी मदद से तथा भारत की वर्तमान जंगली जातियों की प्रथाश्रों - जो प्राचीन काल से विना किसी परिवर्तन के चली आ रही हैं - के आधार पर श्रायों से पूर्व के भारतीयों के सम्वन्य में कुछ मनोरंजक वार्वे श्रवश्य कही जा सकती हैं। इन जगली जातियों में से कुछ जातियाँ हिन्दुओं के संसर्ग से अपेत्ताकृत अधिक सभ्य वन गई हैं, यथा राजपूताने के भील, परन्तु अनेक जातियों में, यथा टोडा झौर गोंड आदि में, श्रभी तक कोई परिवर्तन नहीं आया। ये लोग ष्ट्राज तक भी उसी तरह रहते हैं, जिस तरह उनके पूर्वज श्रा<sup>ज</sup> से हजारों साल पूर्व रहते थे। उसी तरह के ख्रोजारों को काम में लाते हैं, उसी तरह धनुष वाया से शिकार करते हैं और उसी तरह के धामिक मन्तव्यों पर विश्वास करते हैं।

हथियार पाषाग्युग की अपेक्षा बहुत अधिक संख्या में मिलते हैं। इनका स्थान अधिकतर दक्षिण मारत था।

लोहयुग के निवासी अपने पूर्व निवासियों से अधिक सम्य और उन्नत थे। ये लोग जानवर पालते थे, खेती वाड़ी करते थे, मिट्टी पढ़ा कर वरतन बनाना जानते थे और अपने मुद्दी को गाड़ कर उन पर क्रवरें भी बनाते थे। युक्त आन्त के मिर्जापुर ज़िले में नवपापाण्युग की छुछ क्रवरें मिली हैं। मालूम होता है कि भारत में मुद्दी को जलाने की प्रथा का आरम्भ आयों ने किया था।

ये लोहयुग के निवासी धीरे-धीरे घातुओं का प्रयोग करना भी सीख गए। निस्सन्देह इस वात में बहुत श्रिधक समय लगा होगा श्रोर बहुत समय तक पत्थर, मिट्टी श्रोर धातुओं का प्रयोग एक साथ जारी रहा होगा। यह बात ध्यान देने योग्य है कि धातुओं के प्रारम्भिक हथियारों की शकल-स्रत पत्थर के हथियारों से मिलती है। भारत में जो प्राचीन कुनरें मिली हैं, उनमें श्रीक कांश लोहयुग की ही हैं। इन कुनरों में लोहे के श्रोज़ार कांशी संख्या में मिलते हैं। यूरोप श्रीर एशिया – दोनों महाद्वीपों में ही लोहयुग के अवशेष उन्हों स्थानों के श्रास-पास मिलते हैं, जहाँ लोहे की कांने हैं। धातुओं में सब से पूर्व सोने का प्रयोग ग्रुक्त हुआ। निजाम राज्य के मास्की नामक स्थान पर लोहयुग के निवास्यों के श्रवशेष गिले हैं। प्रतीत होता है कि दन्तिया भारत में पापारायुग के बाद लोहयुग का प्रारम्भ हो गया और उत्तर भारत में लोहयुग से पूर्व ताम्रयुग भी श्राया। यूरोप की तरह यहाँ लोहर युग से पूर्व कांसी युग नहीं श्राया।

द्राविड—इतिहास के प्रारम्भ ही से इस देश में आकान्ताओं



घह अपनी माता के पास ही रहती थी। सन्तान को अपने पिता के सम्बन्ध में इछ ज्ञात भी न होता था। उन के प्रामों की प्रयाएँ निश्चित थीं। द्राविड़ लोगों की ये संस्थाएँ इस देश में आयों के आगमन के बाद भी बनी रहीं।

द्राविड़ लोगों ने चहुत पहले ही से एक विशेष सभ्यता का विकास कर लिया था। उन में वर्गाव्यवस्था नहीं थी। उन के धर्म को एक तरह से प्रेत पूजा कहा जा सकता है। पर प्रेत पूजा प्रारम्भक श्रसभ्य निवासियों की धामिक प्रथाश्रों से बहुत श्रिष्ठ उन्नत रूप में थीं। हिन्दू धर्म के विकास में पूजा की इस विधि ने भी श्रपना स्थान बना लिया। उस समय सम्पन्न नगर भी थे। कई तरह के भोग के पदार्थ भी थे। भारत मे प्रकृति ने द्राविड़ लोगों को सोना, मोती श्रादि बहुमूल्य पदार्थ काफी तादाद में, विना किसी प्रयास के ही दे दिए थे, श्रतः वे सुदूर देशों के साथ इन चीजों का व्यापार भी करते थे। उनमे श्रनेक विकसित भाषाएँ भी प्रचलित थीं। इस महान जाति का प्राचीन इतिहास जानने के लिए श्रभी पर्याप्त प्रयव नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में यहुत कुछ करना श्रभी तक बाकी है।

श्रागों के साथ संघर्ष—जब आयों ने भारत पर श्राक्रमण किया, तो द्राविड लोगो ने भरसक उनका मुकाबला किया। यद्यपि द्राविड लोग श्रायों की श्रपेचा शरीर से कुछ कमजोर थे, परन्तु मुकाबले मे वे श्रायों से कुछ कम नहीं थे। बहुत समय तक इन दोनो जातियों में भीषण सघर्ष चलता रहा श्रोर बहुत देर के वाद ही श्रार्य लोग इस देश में श्रपने कदम जमा सके। द्राविड लोगो ने श्रन्त में श्रार्य धर्म को स्वीकार कर लिया, परन्तु उन्होंने

अपनी भाषा तथा अपने रीति रिवाओं को सुरिक्त वनाए रक्या। इसमें सन्देह नहीं कि द्राविड़ सभ्यता का आर्य-सभ्यता पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा। भारतीय आर्यों की भाषा पर भी द्राविड भाषा का प्रभाव स्पष्टरूप से दिखाई देता है। दिक्त्या में आज तक भी द्राविड़ लोगों का प्राधान्य है, इस से यह प्रतीत होता है कि कोई भी आर्य जाति सम्पूर्ण रूप से दिल्या में जाकर आवाद नहीं हुई। द्राविड़ लोग थोड़ी वहुत संख्या में, उत्तरभारत में भी अब तक भी पाए जाते हैं। इस दशा में अभी तक बहुत कम तथ्य ज्ञात हो सके हैं कि आर्यों की संस्थाओं को द्राविड़ों ने किस तरह पूर्णेरूप से अपना लिया।

सिन्य की घाटी की सम्मता—आज कल पुरावत्व विभाग के अन्वेषणों का कार्य महेंजोदाड़ो (सिन्य) तथा हड़प्पा (पजाव) में जोरों पर है। हड़प्पा में अनेक मुद्राएँ प्राप्त हुई हैं, जिन पर किसी अज्ञात भाषा में कुछ लिखा हुआ है। यह भाषा अभी तक पड़ी नहीं जा सकी, इस लिए इन मुद्राओं से अभी तक कोई विशेष लाभ नहीं चठाया जा सका।

पिछले कुछ वर्षों में इन दोनों स्थानों से प्राचीन शहरों के खहरात, जमीन के नीचे से निकलने शुरू हुए हैं। इनकी खोज से भारतीय पुरानत्व में कानि-सी खड़ी हो गई है। वही-वड़ी इमा-रतें खोद निकाली गई है। वहुत सी मुद्राएँ आभूषण, परिष्कृत पक्त बरतन और इसी तरह की बहुत श्रेष्ठ कोटि की अन्य भी बहुत-सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। इस सम्बन्ध में सभी पुरातत्वज्ञ सहमत हैं कि ये नगर ईसा से कम से कम ३००० साल पुराने हैं। इस तरह ये अवरोप भारत के सब से अधिक प्राची

ख्यवशेष हैं। इन से यह सिद्ध हो गया है कि उस सुदूर काल में सिन्य की घाटी बहुत ही समृद्ध और दन्नत दशा में थी। इस घाटी के निवासी बहुत सम्य थे। निस्सन्देह सिन्ध नदी की घाटी की इस समुन्नत सम्यता ने प्राचीन भारतीय इतिहास में एक गरिमा-शाली नया खम्याय और बढ़ा दिया है। शुरू-शुरू में कुछ लोगों का ख्याल था कि सिन्ध नदी के इन ख्रवशेषों का सम्बन्ध समे-रियन सम्यता के साथ है। परन्तु ख्रव इस सम्बन्ध में निश्वय के साथ छछ भी कह सकना कठिन है। भारत के प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में प्रति वर्ष नई-नई सामग्री उपलब्ध हो रही है; परन्तु ख्रभी तक उस सामग्री का समन्वयात्मक उपयोग करना सम्भव नहीं है।

साथ ही रहते होंगे। वे लोग कव श्रीर कहाँ रहते थे, इस सम्बन्ध में निरचय के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। श्रिषकार ऐतिहासिकों की राय है कि वे लोग मन्य-एशिया में रहते थे। वहाँ ही वे सभ्यता का विकास कर रहे थे। उनकी भाषा वैद्धि भाषा से मिलती थी।

श्रार्य-कमशः इन भारतीय-यूरोपियनों की संख्या वहती गई और उनका आदिस्यान उनके लिए छोटा सिद्ध होने लगा। तव उनमें से वहुत से लोग, दुकड़ियों मे विभक्त होकर, एरिया श्रीर यूरोप के उपजाऊ स्थानों पर जाकर श्रावाद होने लगे। इत में से पूर्वीय शाखा के लोग 'आर्थ' नाम से प्रसिद्ध हैं। वे वहुव समय तक एक साथ रहे और तब स्वभावतः उन मे एक ही भाष रही। जब इन आयों का श्रीर भी अधिक प्रसार हुआ तो अ की एक शाखा फारस में चली गई और दूसरी शाखा हिन्दु अ पर्वत की राह से पंजाब में चली आई । यहाँ उनका आहिम निवासियों से संघर्ष गुरू हुआ। आर्य लोग यद्यपि संख्या में क्रा थे, तथापि वे अधिक मजबूत और युद्ध-विद्या में अधिक निप् थे। उनके द्ययार अधिक घातक थे और उनके पास घोड़े स्त्रीर रथ भी विद्यमान थे। बहुत से भयंकर संघर्षों के वाद स्त्रावी ने पंजाब के आदिम निवासियों पर विजय पाई। ये आर्य लीग पंजाब में स्थिर रूप से वसना चाहते थे, परन्तु उधर से नए आर्य पंजाव मे आ पहुँचे। तव उन्हें जगह देने के लिए ये लोग श्रीर भी आगे, गगा की घाटी में बढ़ गए।

भारतवर्ष को आयों ने आसानी से विजय नहीं किया। इसके लिए उन्हें बहुत समय तक, बड़े धैर्यपूर्वक, भयंकर संवर्ष

तथा सजीव वना देता है । आयों की नकल इतनी ही मौतिइ होती थी ।

## वैदिक-साहिस

प्राचीन भारतीय आर्यों के सम्बन्ध में हमें जो कुछ भी 🚮 है, उसका एक मात्र श्राधार वेद हैं । वेद शब्द 'विद्' धातु से बना है, जिसका अर्थ है—'ज्ञानना'। वेद का अर्थ है 'ज्ञान'। हिन्दुओं की दृष्टि में वेद पवित्र ज्ञान का भएडार है। वैदिक युग के सम्बन्ध में अन्य कोई स्रोत न मिलने पर भी स्वयं वेद ही इतने प्रमाणिक स्रोत हैं कि वह अपने युग को अच्छी तरह प्रका<sup>त</sup> मान कर रहे हैं। वेद भारतीय आर्यों का सब से प्राचीन साहित्य हैं । संसार के साहित्य में उनका स्थान वहुत उ**ब** है । ध<sup>न्नौ</sup> का इतिहास स्रोर भाषात्रों के खरुययन में वेदों से स्रमृत्य सहायता प्राप्त होती है। भारतीय इतिहास के विद्यार्थी के लिए भी वेर बहुमृल्य हैं । उनसे दिन्दूधर्म के स्रोत तथा प्राचीन संस्थाओं के सम्बन्ध में बहुत कुछ ज्ञात होता है। हिन्दू लोग वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं। उनका विश्वास है कि वे नित्य हैं। इसमें सन्देई नहीं कि भारतीय सभ्यता का विकास जिन त्राधारों पर हुन्नी, वं प्राय. सब वेद में पाए जाते हैं।

वद' शब्द से ही यह भाव प्रकट होता है कि उनमें बहुत समय का खोर वहा विस्तृत ज्ञानसय साहित्य संप्रहीत है। यह साहित्य सहिया म बना खोर वैदिक साहित्य भी धीरे-धीरे बहुती गया। वैदिक साहित्य के मुख्यतः ६ भाग किए जा सकते हैं—

१ मा नाग चारो मृल वेदो—ऋक, यजु, साम और प्रथ्व—क मृल भाग का महिना या मन्त्रभाग कहा जाता है।

फे श्रितिरिक्ति श्रान्य भी श्रानेक सम्प्रदायों तथा महापुरुषों पर उपनिषदों का गहरा प्रभाव पड़ा है। ये पिल्लले वैदिक युग की कृति है। इस सम्बन्ध में श्रागे चल कर लिखा जायगा। गीता की ऊँची व्यावहारिक फिलासफ्री भी उपनिषदों पर श्राश्रित है।

थ, सूत्र अन्य—त्राह्मण्य अन्यों के लम्बे-चोड़े साहित को संचिप्त रूप देने के लिए सूत्र मन्थों का निर्माण्य हुआ। सूत्र को एक तरह का 'फारमूला' कह सकते हैं। वे इतने संचिप्त हैं. बिना व्याख्या के उन्हें समभा ही नहीं जा सकता। दूसरे शब्दों में वे वड़े-वड़े अध्यायों के शोर्षकों के समान हैं। एक युग में सूत्र प्रत्यों की महत्ता इतनी वढ़ गई कि विद्वानों का सम्पूर्ण ध्यान 'संचेप' की ओर ही चला गया। उस समय यह कहावत प्रसिद्ध हो गई थी कि सिर्फ एक मात्रा की कमी करने में सफलता प्राप्त करने पर वैया-करणों को पुत्र-प्राप्ति के समान प्रसन्तताहोती है। इन सूत्र प्रन्यों के तीन भाग हैं— (क) औन्त—वड़े-बड़े यज्ञों की कियाओं के सम्बन्ध में (ख) गृह्य—परिवार के कियाकलापों के सम्बन्ध में (ग) धर्म—सामाजिक और स्थानीय रीतिरिवाजों के सम्बन्ध में । इन्हीं धर्मसूत्रों के आधार पर, बाद में राजकीय कानूनों का निर्माण किया गया।

६ वेदान और उपवेद—वैदिक साहित्य के दो पूरक भागों का नाम वेदान और उपवेद है। वेदानों के ६ भाग हैं। वेदों की पढ़ने के लिए वेदांग का पढ़ना खावश्यक है। वेदान हैं-शिला, छन्ट, ज्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष ख्रोर कल्प।

चार उपवेद हैं — आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्व वेद और शिल्प वेद। इन में कमशः चिकित्सा, युद्ध विद्या, संगीत और शिल्प का

|  | , | 4 | × |
|--|---|---|---|
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |

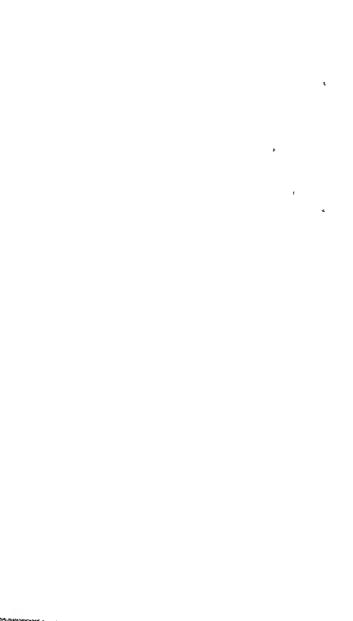



पर यथेष्ट प्रकाश पड़ता है। शतपय के श्रन्त में बृहदारस्यक चपनिषद दी गई है।

अपर्ववेद—के दो मुख्य भाग हैं। सम्पूर्ण अप्यवेदे २० फाएडों में विभक्त है। ख्याल है कि इनमें से अन्तिम दो बार में वने। अपर्वेदेद में जादू से सम्बन्ध रखने वाले मन्त्र भी हैं। इस वेद में राजनीतिक और दार्शनिक विचारों का अनुशीलन भी है। कुछ मन्त्रों में प्राग्-ऐतिहासिक काल की प्रथाओं की मलक भी मिलती है। भारतीब संस्कृति तथा इतिहास के अध्ययन में अपर्वेदेद की महत्ता भी बहुत अधिक है।

## वैदिक काल का तिथिकम

भारतीय इतिहास की समस्याश्रों में वेद की तिथि निश्चित करना एक बहुत वड़ी समस्या है। वेद भारतीय साहित्य की सि से प्राचीन पुस्तक है, वह भारतीय श्रायों के बौद्धिक श्रोर श्राव्या तिमक विकास का स्रोत है। इस महत्वपूर्ण प्रन्थ के निर्माण कार के सम्बन्ध में प्रामाणिक ऐतिहासिकों में भारी मतमेद पाय जाता है। यह भेद कुछ वर्षों या कुछ सिदयों का नहीं, श्रिष्ट हजारों वर्षों का है। यहाँ किसी एक मत की पृष्टि किए विना विभिन्न मतो का निर्देश कर देना ही पर्याप्त है—

मेक्समूलर का मत—इस समस्या को हल करने का प्रयत्न सब से पहिले मैक्समूलर ने किया । उसका कथन है कि वैदिक साहित्य का श्रिधकारा भाग प्राग्वौद्ध कालीन है। श्रर्थात् ईसा से ६०० साल पहले तक। मैक्समूलर ने वैदिक साहित्य को ३ भागों

६००० वर्ष ईसापूर्व निश्चित किया। तिलक स्रोर जैकोवी के इन मन्तन्यों की पुरातत्वज्ञों ने कड़ी स्रालोचना की। इसमें सन्देह नहीं कि इन दोनों स्थापनास्रों मे भी कल्पना को बहुत स्रिधिक स्थान दिया गया है।

वितिहासिक युक्तियाँ—ञ्रोल्डन वर्ग, मैकडानल श्रोर कीय ने मैक्समूलर की कल्पना को उसी प्रकार स्वीकार कर लिया था, परन्तु शोक्रेसर विख्टरनीटज ने इस समस्या पर पुनः स्वतन्त्रता पूर्वक विचार किया। वह इस परिग्णाम पर पहुँचे कि वेदों के तिथि॰ कम के सम्बन्ध में मैक्समूलर की श्रपेत्ता नैकोबी श्रोर तिलक का मत श्रिधिक प्रमायासिद्ध प्रतीत होता है। सम्पूर्या वैदिक साहित में विचारों और संस्थाओं का विकास स्पष्टरूप से प्रतीत होता है, विण्टरनीटज के अनुसार वह विकास ७०० वर्षों में होना सम्भव नहीं है। जितना वैदिक साहित्य प्राप्त होता है, वह बहुत विस्तृत है, परन्तु वह भी सम्पूर्ण नहीं है। यह स्पष्टरूप से प्रतीत होता है कि बहुत-सा वैदिक साहित्य आज उपलब्ध नहीं होता । ऋग्वेद श्रन्य वेदों श्रोर ब्राह्मणों से बहुत प्राचीन है। वह स्वयं भी एक ही समय में श्रोर एक साथ तैयार नहीं हुआ। उसमें विभिन्न काल की श्रौर विभिन्न कवियों द्वारा वनाई वैदिक कविताओं का संप्रह है। ऋग्वेद में अनेक मन्त्र अनेक वार आए हैं, यह बात स्पष्टरूप से सिद्ध करती है कि जिन दिनों ऋग्वेद का निर्माण हो रहा था, उन ।दनो वहुत से मन्त्र ऋार्यो में इस टंग के भी प्रचलित थे जिन पर किसी एक का अधिकार नहीं था, जो चाहता था,उन्हें इस्तेमाल कर सकता था। अर्थात् इससम्बन्धर्मे उन दिनों के आयों मे जो एक क़िस्म का महान साहित्यिक विकास

है। इस पर साची के रूप में जिन देवताओं का नाम दिया गया है, उनमें मित्र, वरुया, इन्द्र, नासत्य श्रादि वैदिक देवताओं का उल्लेख भी है। कुछ पुरावत्वज्ञों ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न भी किया है कि सम्भवतः ये देवता ईरानी देवता ही हों और ये लेख उस समय के हों जब ईरानी और भारतीय श्रार्थ, एशिया माइनर के श्रासपास, एक ही साथ रहा करते थे। परन्तु यह सिद्ध करना श्रसम्भव है। वास्तव में ये नाम वैदिक देवताओं के ही हैं, यह कल्पना विलक्षल दुरूद है कि ईसा से १५०० साल पहले कुछ योद्धा श्रायों का गिरोह सुदूर मिलानी तक जा पहुँच। इस लेख से वैदिक देवताओं क सम्बन्ध में यह भली प्रकार सिद्ध हो गया है कि वे कम से कम ईसा से १५०० वर्ष प्राने जरूर हैं।

माषा का त्राघार—प्राचीन फ़ारसी खोर खबस्ता (ज़िन्दां वस्ता) की भाषा वैदिक भाषा से मिलती हैं। खबस्ता का निर्माण काल तो ज्ञात नहीं है, परन्तु प्राचीन फ़ारसी ६०० वर्ष ईसापूर्व से श्रिषक प्राचीन नहीं है। खनेक भाषाविज्ञों का कहना है कि प्राचीन फारसी खोर वैदिक भाषा में साम्य होने के कारण वेद भी बहुत श्रिषक प्राचीन नहीं हो सकते। भाषाएँ क्रमश वद्तती तो रहती हैं, परन्तु कुछ में परिवर्तन करा शीव्रता से झाता है खोर कुछ में बहुत देर से। इस लिए भाषा के परिवर्तन के श्राधार पर कोई भी परिणाम निकलना खतर से खाली नहीं होता। फिर, प्राचीन फारसी छोर वैदिक भाषा में साम्य होते हुए भी बहु साम्य इतना श्रिषक नहीं है, जितना उसे समक्ता जाने लगा है। इन दोनो भाषाओं के साम्य से सिर्फ इतना ही सिद्ध किया

कुर सामित हैं । वहीं भरत, मत्स्य, हिंसी, तिरम्र आदि कुर्ज सन्य हुना भी स्पत्त स्व हैं ।

नेहिंक चुग का राजनीहिंक शहिंश निर्माण करने के निरम् हमारे पांच चरेक राजाओं के और जाविगों के नामों के रूप में काफी मसाला मीचुर् हैं। परन्तु निरम्भ के निरम्भ वक्ष वस्पर्म कार्या उस चुग का इंग्लिस किस सकता जभी तक असम्पर्भ कार्य वसा हुआ है। तथापि इस में सन्देह नहीं कि वेर्श् के भरत, सुरास, जासदान्य जादि राजाओं के नाम ऐतिहासिक हैं और राजाओं के चुद्ध को नास भी एक ऐतिहासिक हरना है।

नारतीय जायों का निवास स्थान—वेहिंक चुग में सिक्धु नहीं की वाही (पंजाड़ ) आयों का निवासस्थान था। नहीं सुक्त नहीं की वाही (पंजाड़ ) आयों का निवासस्थान था। नहीं सुक्त में जिन निश्यों का वर्धन है, बनते पाचीन भारतीय जाता है। निवासस्थान की करनता करने में वही महायता मिजती है। निवासस्थान की करनता करने में वहीं महायता सुध्य में विश्वास चीं में में निवासस्थान की का निवास निवास निवास निवास में विश्वास चीं में में निवास निवास की मुद्देस जोर गोमल निवास है। ते वे से आगयों है। के नहीं सुक्त में भोगोलिक जावार गोम है। नहीं वह में अगयों है। के नहीं सुक्त में भोगोलिक जावार गोम है। वह निवास करने सुक्त जासान को नहीं सुक्त में निवास को नहीं नहीं। सुक्त निवास का नहीं में निवास की नहीं में स्थास है। है। वह निवास है। है। गोम है। हक त्यादि हुद्र निवास जास है। हो। हो। सुक्त निवास की महात में में सुन जास है। वह निवास में सुक्त में में सुक्त में सुक्त में सुक्त में सुक्त में में सुक्त में में सुक्त में में सुक्त में सुक्त में सुक्त में में सुक्त में में सुक्त में में सुक्त में सुक्त में में सुक्त में में सुक्त में सु

"। ई केंद्र एई कि निकि

सं र्द्धा-र्द्धी के उस १४ निहु है है छिरिष्ट रिप्तित हिराप्त में उननामभार अपन्त में उन है। उसके गुन्यर व्यासनान र में हो यहरव मीजूर होता है। वह सब हुन्न सुनवा है, धन हुन्न एउन एएए सीद्र एसि । ई किय किएए हे ई हि कि एवं देख हिए की व्र हेमहा रिष्ट के किय बाहर देखि है प्रशाद उक हाने ती हिया हुआ है, उस सब में देवता देवते हैं। मही मही हो हो हो उस हिस में हि एवं और जन है कि में एवं छहे।

इतर इस कास ईम-इम सिताल-जित्तम उर्द के एक है, — है कि वि कुछ एक्स इक्ष के छड़

विषे महारुम्ह असि होने की एएक वांच आर होने हैं ी डिन हम है, इस से हो कि पुरयों की हो विशे , इस है मह हैं।

一多万字 निर्माय हुया है। उथा से सम्पत्म स्प्रमे वासे हुद्र मन्त्रों का भाव ए । ए । हे हैं। इस हो हो है है । इस है । है है। है है । है है । है है। है है ।

पत्रशेखी दावी, वक्तने पृद्धे श्रीर हुन्द्रेन पाती के हाप दही 'एसिस्र देवी, ब्रुम अपनी युवायस्य के सम्यं नीस्ये,

रिकेट । है हिर क्या क्या क्या राष्ट्र हो है। है । क्या राष्ट्र हो हो के हैं ं 13 किएक उस स कार्य है।

18 135 द्वेज देश का वर्ष व्यवसा व्यवस सुप्रदेश भाग मा है । देख क्षयुरी में उसने ज्याना सुन्द्र शहीर १,4र १६६३ है। ध्यान

मान दमा दिया है। उनकी इस होता को मान हो है जह है जह है ज 

Contraction of the contraction of

नगर, जो वर्तमान इलाहाबाद के आसपाल था, बना। पुरुष्तं के अनेक राजकुमारों ने कान्यकुटन (कन्नोन), वार्ष्ट ( वनारस ) श्रादि स्थानो पर नए राज्यों का निर्माण भी कि।। पुरुरव वंश का सब से अधिक शक्तिशाली राजा ययाति हुन्न। व्यपने राज्य का सूत्र विस्तार कर लेने के बाद उसने इसे इत पांचों पुत्रों में बराबर-बराबर बाँट दिया। ययाति के ये पाँचों पू थोग्य सिद्ध हुए, और उन मब ने पाँच सुप्रसिद्ध रा<sup>जवंशों ई</sup> नींव डाली । इनमे से पुरु स्त्रीर यदु, क्रमशः पीख की यादव वंश की नींव डालने के कारण, विशेष प्रसिद्ध है। गींव वंश के राजाओं में दुप्यन्त, भरत, हस्तिन—हस्तिनापुर् प्रतिष्ठापक-कुर-कुरुचेत्र का प्रतिष्ठापक, शान्तनु स्रोर हुवीन विरोष प्रसिद्ध है। कुरु के समय से पौरव वंश, कौरव वंश की लाने लगा। राजा दुर्योघन महाभारत के सुप्रसिद्ध महायुद्ध एक पच का मुखिया था। महाभारत की घटनाएँ अब ऐतिहां स्वीकार की जाने लगी हैं।

महाभारत के युद्ध के बाद पायडव वश भारतवर्ष भर में सं से श्रिधिक शक्तिशाली वन गया। श्रर्जुन के वंशधर वहुत स्ति तक राज्य करते रहे। कालान्तर में हस्तिनापुर एक भयकर बाड़ में नष्ट होगया और तब पायडव वंश की राजधानी कौशाम्बी नार्षि वनी। क्रमशः इस वंश की शक्ति ज्ञीया होती गई। सात स्त्री ईसा-पूर्व काराजा उदयन पायडव वंश का ही वंशधरथा।

मगघ का जरासन्ध—पुरुरव वश की एक शाखा गिरिक्ष (राजगृह) का बृहद्भथ वंश था। राजा कुरु ने इस वंश की स्था<sup>पती</sup> की थी। बृहद्भथ वंश का सब से अधिक शक्तिशाली राजा जरा

को नीचा दिखाया । इसके बाद हैह्य वंश की शक्ति चीया है गई श्रीर कालान्तर में श्रयोध्या के राजा सगर ने हैह्य वंश का श्रन्त कर दिया।

श्रन्य राज्य—प्राचीन भारत के कित्यय श्रन्य राजवंश निम्न लिखित थे—तुर्वश, दूह्यु श्रोर श्रागु । श्रप्य वंश पूर्वांग प्रदेश पर राज्य करता था। बाद में उसके पांच भाग हो गए—श्रंग, वंग, किलग, सुम्ह श्रोर पुर्ष्ड् । इनके श्रातिरिक्त मत्स्य, कृष श्रोर काशी वंशों का नाम भी यहां दिया जा सकता है। सुप्रिहेंद्र राजा सुदास का जन्म उत्तर पांचाल वंश में हुआ था। सोमाप्रान्त के राजवंशों में तत्त्रशिला का नाग वंश विशेष शक्तिशाली प्रतींत होता है।

प्रसिद्ध नगर— मध्ययुग के अयोज्या, मिथिला, इन्द्रप्रस्य, इस्तिनापुर, मथुरा, कान्यकुञ्ज, उज्जेन, तत्त्वशिला आदि नगर इस युग में भी सुप्रसिद्ध हो चुके थे। आर्य काल के नगर वह समृद्ध थे साथ ही उन दिनों गांवो की स्वाधीनता भी पूर्ण हर से अवाधित थी। सडको तथा पानी के मार्गो द्वारा एक नगर से दूसरे नगर में आवागमन होता था। उनका वर्णन अगले अध्याप ने किया जायगा।

इन शक्तिशाली राज्यों के अतिरिक्त पूर्व और पश्चिम में छोटे-छोटे स्वाधीन गणतन्त्र राज्यों की सत्ता भी थी। आर्य राज-नीति में इन गणराज्यों का भी बहुत महत्वपूर्ण भाग था।

यह प्रतीत होता है कि उस युग में भी भारतवर्ष का व्यापार जन्य देशों के साथ होता था । पश्चिम भारत का सब से वड़ी



नेति !!' ऋर्यात 'वड इस तरह नहीं है ! वह इस तरह भी नहीं है!" उपनिषद् युग के बाद महाभारत और पुराणों का युग छुँ होता है । इस युग को योग (तपस्या) का युग भी कह सकते हैं।

योगी और ब्राह्मणा ये दोनों प्राचीन भारत के बोद्धिक तथा धामिक जीवन के विभिन्न प्रतिनिधि थे। इनका श्राचारशाख पृथक् पृथक् था। इन दोनों के साहितों में स्पष्ट भेद दिखाई देता है। ब्राह्मण साहित्य का श्राधार वैदिक गाथाएँ नहीं, श्रापतु तरकातीन जन साधारण में प्रचलित दन्त कथाएँ ही था। तपस्वी लोग श्राचार की पवित्रता पर विशेष वल देते थे श्रीर वे संन्यासी की, उसके सर्वस्व त्याग के कारणा, सब से बड़ा पद देते थे। तपस्विमें के साहित्य में जिस पुनर्जन्म श्रीर कमें के सिद्धान्त पर वल दिया गया है, उसमें निराशावाद को स्थान नहीं है। वे वर्ण का बन्धन नहीं मानते थे। तपस्वी लोगों के जिन श्रादशों का महाभारत, पुराण तथा प्रारम्भिक वौद्ध श्रीर जैन मन्थों मे पिता पुत्र के सम्वाद के स्था प्रारम्भिक वौद्ध श्रीर जैन मन्थों में पिता पुत्र के सम्वाद के स्था में सुन्दर वर्णन पाया जाता है, वे श्रादर्श ब्राह्मणों की श्राप्रम व्यवस्था से विलक्कल भिन्न हैं।

महाभारत में योग (कर्म) के सिद्धान्तों का प्रतिपादन प्रायः श्रवाक्षया लोगों के मुँह से ही कराया गया है। यह बात श्रवातक नहीं हुई। विदुर का जन्म एक दासी से हुआ था, महाभारत में विधात कर्म और योग के सिद्धान्तों का काफ़ी बड़ा भाग उसी से सम्बद्ध है। चीनी, फारसी और यूरोपियत साहित्य में जिस तुब्य और कूँए की घटना का उल्लेख है, वह सब से पहले विदुर । महाभारत में कहलाई गई है। नीची जाति के महापुरुषों ने गमय जीवन के इस तप-सिद्धान्त का विशेष प्रतिपादन किया।

श्रानि है। एक जन्म का दूसरे जन्म पर प्रभाव पडता है श्रोर दूसरे का अगले जन्म पर । प्राणिमात्र की सम्पूर्व योनियाँ, जहाँ भी प्राण् है, इस पुनर्जन्म श्रोर कर्म के सिद्धाल हारा एक शृंखला में वैंध जाती हैं। श्रमले जन्मों के भविष्य का निर्ण्य हमारे श्राज के कर्म करते हैं। पूर्ण ध्यानन्द पृथवी या स्कां में नहीं, वह मुक्ति में ही है। निर्वाण, मुक्ति आदि इसी मोक्त के श्रमेक नाम हैं। श्राजकल के सम्पूर्ण हिन्दु-मतं में भी कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धान्त की बड़ी महत्ता है।

वर्ण व्यवस्था का पादुर्भाव

वर्तमान हिन्दू धर्म वर्ण व्यवस्था पर श्राश्रित है। वर्ण व्यवस्था का प्रारम्भ हुए कम से कम ३००० वर्ष हुए हैं। यह एक बहुत ही गुथीली व्यवस्था है। इसने वर्तमान हिन्दु श्रों को करीय ३००० भागों में विभक्त कर रक्खा है। वर्ण व्यवस्था के विकास को समभने के लिए हमें प्राचीन वैदिक युग की राजनीतिक श्रोर सामाजिक परिस्थितियों का श्राध्ययन करना चाहिए।

जातियों की समस्या—जब आर्य लोगों ने अपनी सैनिक शिंक से इस देश के अधिकांश भाग पर प्रभुत्व क्वायम कर तिया, तब उनके सामने सब से बड़ी समस्या यह आ खड़ी हुई कि वे अपनी पृथक सत्ता किस तरह क्वायम रख सकते हैं। आयों की सख्या अपेचा कत बहुत कम थी। उनके मुक्काविले में इस देश के मूल निवासी—मगोल और द्राविड लोगो—की संख्या बहुत अधिक थी। इन परिस्थितिया में आय विचारकों ने, कोई ऐसा उपाय हुँद निकालने का सिरतोड प्रयत्न किया जिससे भारतवर्ष के मूल निवासियों को अपने सामाजिक सगठन का भाग भी वना

साथ देव पूजा ने भी अपना स्थान वना लिया। घीरे-घीरे विजि स्त्रीर विजेता में कोई मेद नहीं रह गया । विजित लोगों की संस्कृति में से सम्पूर्ण अच्छी खीर सभी बातों को लेकर आपे संस्कृति हिन्दू धर्म के रूप में स्नोर भी विशाल स्नोर समन्त्रयात्मक संस्कृति वन गई। इस व्यापक घार्भिक और सामाजिक संगठन में जंगली जातियों के श्रनघड विश्वासों श्रीर रीति रिवाजों के भी वरदाश्त किया गया। किसी पर कोई जनसदस्ती नहीं की गई, यदापि श्रवनत श्रेगियों के सामने भी नई भावनाएँ स्वयं ही **खपस्थित हो गई।** कुछ हो समय के वाद नाम में परिवर्तन न श्राने पर भी प्राचीन श्रनार्थ मन्तव्यों का कायापलट हो गया। काली एक श्वनार्थ देवी थी, शराव, माँस श्रीर हत्या में मस्त रहने वाली। वही काली देवी हिन्दु धर्म में दोज्ञित होकर द्यामयी काली माता वन गई। हिन्दू धर्म का आधार सहनशीलता और दुसरों के श्रस्तित्व को स्वीकार करना था। इसका परियाम यह हुआ कि प्राचीन श्रवनत जातियों के श्रन्थ विश्वासों को भो हिन्दूर धर्म में स्थान मिल गया, मगर उन जावियों के सामने हिन्दुल के उचतम धार्मिक आदर्श भी मौजूद रहे। इन आदर्शों की मौजू द्गी में हिन्दुओं की अवनत श्रेणियाँ उन्नति के मार्ग का प्रकाश स्पष्टरूप में देखती रहीं। दिन्दुत्व में जबरदस्ती को स्थान हीं है। हिन्दू धर्म का सिद्धान्त है कि किसी को सत्य का दर्शन पाशविक शक्ति की सहायता से नहीं करवाया जा सकता। हिन्दूर धर्म का यह भी विश्वास नहीं कि मनुष्य मात्र को यन्त्र के समान एक ही ढंग से जीवन व्यतीत करना चाहिये और एक ही हग से भगवद्भक्ति करनी चाहिए। हिन्दू धर्म का यह भी सिद्धान्त

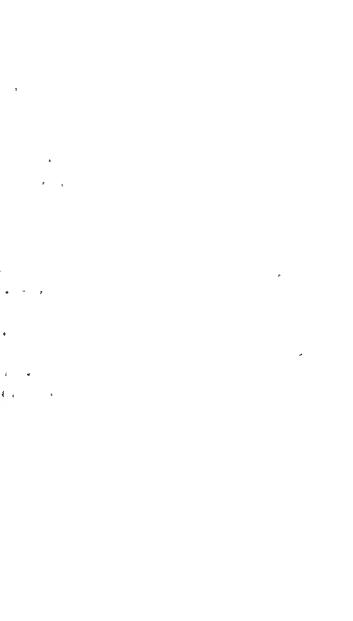

जब गुरु उसके कान में गायत्री मनत्र का उपदेश करता या, वभी उस वालक में ब्राह्मण्यत्वका उद्य स्वीकार किया जाता था। वास्त्व में उनका सन्मान उनकी विद्वता के आधार पर ही किया जाता था। मनु ने लिखा है कि 'जिस तरह लकड़ी का हाथी और चमें का वना हिरण्य सिर्फ नाम के ही हायी तथा हिरण्य हैं, उसी तरह अविद्वान ब्राह्मण्य भी नाममात्र ही का ब्राह्मण्य हैं।' मारतीय ब्राह्मण्य कैशेलिक पाद्रियों अथवा मुसल्मान मुझाओं के समान नहीं पें, जिनका काम एक विशेष प्रकार की व्यवस्था को क्रायम रतना था। यह भारतवर्ष का एक वोद्धिक कुत्तीनतन्त्र था, जिसका काम सब प्रकार के भारतीय विचारों का नेतृत्व करना था। अने ब्राह्मण्य प्रथम कोटि के योद्धा थे। महाभारत के समय प्रसिद्ध ब्राह्मण्य आचार्य होग्ण का ब्राह्मण्य थे। महाभारत के समय प्रसिद्ध ब्राह्मण्य आचार्य होग्ण का ब्राह्मण्य विचारों का नेतृत्व करना था। अने के लिए इतना प्रसिद्ध था कि भारतवर्षके प्रमुख राजवंशों के राजहमार वहाँ सैनिक शिन्ना प्रहण्य करने के उद्देश्य से जाते थे।

चित्रयों का काम भी सिर्फ युद्ध करना ही नहीं या। वैदिक विचारों के विकास में ब्राह्मयों के समान चित्रयों ने भी वड़ा महत्व-पूर्या भाग लिया । वैदिक युग के द्वितीयार्घ में चित्रयों ने भी आर्य साहित्य में एक नई लहर-सी चला दी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, उपनिपदों को दार्शनिकता के महान श्राचार्य प्रायः चित्रय ही थे।

वैदिक युग में शिलिपयों और कारीगरों का वड़ा सम्मान था। गाथा मन्थों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आर्य युग में अनेक कारीगरों का सम्मान ब्राह्मणों के समान किया जाता था। रपर्युक्त चारों वर्णों के अतिरिक्त एक पचम वर्ण भो वैदिक युग में स्वीकार किया जाता था। इन्हें 'सामान्य' या 'स्त' कहा जाता था। आर्थ और अनार्थ रुबिर के सिन्मश्रण से इस पद्धम-वर्षों की उत्पत्ति होती थी। यह पद्धम वर्णों भी आर्थ वर्णाव्यवस्या का ही एक भाग था।

कर्यो व्यवस्था का प्रारम्भिक आधार क्रमशः अधिक-अधिक व्यापक होता चला गया। आर्य संस्कृति त मुख्य सिद्धान्त स्वीकार कर लेने पर अनार्य जातियों को भी आर्य सामाजिक सङ्गठन में सम्मिलित कर लिया जाता था और उनसे यह आशा भी नहीं की जाती थी कि वे अपनी प्रथाओं और विश्वासों को छोड़ दे।

परिवर्तनशील वर्ष — स्मृतिकार मनु का कथन है कि जनम के समय सभी मनुष्य शुद्र होते हैं। परन्तु दीकापूर्वक उपनयन से दे द्विज बन जाते हैं। द्विज का अर्थ है दूसरी वार जनम लेने बाला। यह दूसरा जनम आध्यात्मिक होना है। 'मनुष्य पपने कमों से ही ब्राह्मण्य पनना है, एक चाण्डाल भी ब्राह्मण्य है नि वह ब्राह्मण्यों के समान कार्य करता है।' जायों के जने क लियों का जनम भी नीच कुलों में हुआ था। रघुडुल गुर वितष्ट चिष का जनम एक वेरया के गर्भ से हुआ था। महाकवि क्षिप्तर व्यास का जनम एक मिद्रहारे की लड़कों से जोर पाराहार का जनम एक पारलाल कन्या ने हुआथा। गर्म, गृन्स्मन्, करव कार्ति जनक जनम के क्षिप्र ब्राह्मण्यत्व को पाकर व्यपि दन गए। देशों को जनक के क्षिप्र ब्राह्मण्यत्व को पाकर व्यपि दन गए। देशों को क्ष्म कार्ति, जो जनम के क्षिप्र थे। इनमें से देशांपि कोर विश्वानित्र क्षादि, जो जनम के क्षिप्र थे, दहे-दहे पत्नों में पुरोहित का काम भी करते थे। बाचरा की ही महत्ता थी, जन्म की नहीं। कालान्तर में वर्ष विभाग अपित्वेहन-शील पत्ना पत्ना गया।

o

वर्ण में जाना श्रसम्भव हो गया। जातियों की संख्या शीवता से बढ़ती गई और कुब्र ही समय में हिन्दू लोग हज़ारों पृथक् पृयक् जातियों के रूप में बँट गए। जातियों को संख्या बढ़ने के श्रनेक कारण थे। प्रत्येक गिरोइ और प्रत्येक धन्धे का सङ्गठन पृथक जाति वन गया। कार्य-विभाग के श्राधार पर भी चमार, लोहार श्रादि इतनी जातियों वन गईं कि श्राज श्रनेक ऐतिइ।सिक इसी कार्य-विभाग को ही विभिन्न जातियों का मुख्य श्राधार मानने लगे हैं।

अनेक श्रादिम निवासी वंश श्रायों के संसर्ग में श्राकर विभिन्न जातियों के रूप में परिवर्तित हो गए। उराहरण के लिये बहाल के राजवंसी श्रोर मध्य भारत के गोड लोगों का नाम पेत किया जा सकता है।

विदेशी आकान्ताओं ने नई जातियों का निर्माण किया। अनेक जातियों और वशों के रुधिर के सिन्मश्रण से बहुत-सी नई जातियों का जन्म हो गया। एक जुदा जानि बनाने के लिये प्रथाआ। या काय का परिवर्तन अथवा नए थार्निक विचारों का प्रह्मा ही पर्याप्त होना था। गुह्मा की प्रीर दिल्ली क गोरिया राज-पूत विथवा-विवाह करने लग अत अन्य राजपूनों न उनका दोई भी सम्बन्ध नहीं रह गया।

नए सम्प्रदायों स खनक नह ज्ञानियों का जन्म हुझ । लिगा-यत, क्यारपम्थी श्रदि जातिया इसी टहा का है। हुछ वशान अपना निवास स्थान बदल लिया, इसमा भ श्रमक नह जातियों क्त्यन्न हुइ यथा गोड प्राह्मण् श्रादि । कैंबी श्रान्ति का काह वर्षक जब कोई भारी श्रयराथ करता था, तब उस शांति स पहिन्द्रन कर दिया जाता था, इन बहिष्कृतों से भी अनेक जातियों का प्रारम्भ हुआ। इन्हें ब्रात्य यहा जाता था। स्मृतिकारों ने ब्राय जातियों की तम्बी सूची दी है।

श्राजकल इस जात-पात का रूप बहुत ही श्रपरिवर्तनशील श्रोर कठोर है। हिन्दुश्रों की सेंकडों विभिन्न जातियाँ अपनी-श्रपनी प्राचीन प्रथाश्रों की रचा करती श्रा रही हैं। इन जातियों में परस्पर खान-पान बहुत कम होता है। श्रन्तर्जातीय विवाह हिन्दू धर्म को सहा नहीं है। प्रत्येक जाति की श्रपनी-श्रपनी प्रथाएँ हैं; श्रोर उन्हीं प्रयाश्रों की रचा में हिन्दुश्रों की सम्पूर्ण शाक न्यय हो रही है।

इस प्रचलित वर्ण-व्यवस्था से हिन्दू धर्म को सब से बडी लाभ यह हुआ है कि जहाँ एक ख्रोर हिन्दू धर्म ध्रिनिक व्यापक होता चला गया है, वहाँ दूसरी ख्रोर सिद्यों के उपद्रवों ख्रोर लड़ कि भगड़ों के वातावरण में भी हिन्दु ख्रों के सैंकड़ों ख्रपरिवर्तन शील वंशों ख्रोर जातियों को प्रथाएँ विलक्कल सुरचित रही हैं। वर्ण-व्यवस्था के सिद्धान्त के खनुसार सम्मूर्ण हिन्दू समाज एक शरीर है, और विभिन्न जातियाँ उस शरीर के विभिन्न छड़ हैं। प्रत्येक खन्न की अपनी-श्रपनी विशेषता ख्रीर श्रपनी-श्रपनी उपन्योगिता है। हिन्दु त्व मे प्रत्येक प्रथा ख्रीर प्रत्येक मत के लिए स्थान है।

जाति-विभाग से लाम—इसी वर्ण-व्यवस्था की बदौलत हिन्दू लोग एक के वाद दूसरी आकान्ता जातियों को बड़ी सफलता-पूर्वक अपने सामाजिक सङ्गठन का भाग बनाते चले गए। इस आर्य नीति का परिग्णाम यह हुआ कि मध्य पशिया के जङ्गली



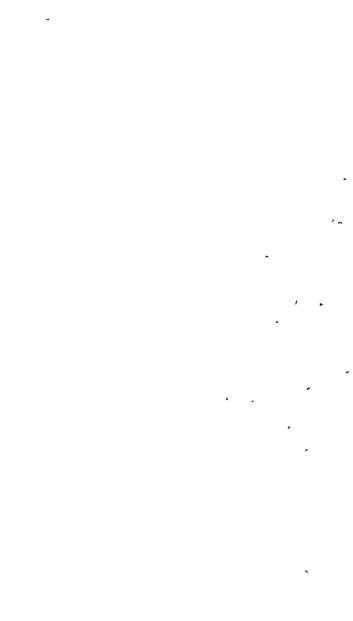



साग नहीं लेता, फिर भी वह समाज के लिए निरर्थक नहीं होता। एसके लिए राजा, प्रजा सब एक समान हैं। संन्यासी से कोई बड़ा नहीं है। वह गृहस्थियों को घृगा की दृष्टि से नहीं देखी, अपितु जहाँ तक वन पड़ता है, उन्हें सन्मार्ग का दर्शन कराता है।

साहिस

वाद का वैदिक साहित्य—वैदिक युग के उत्तरार्ध में जो साहित्य तैयार हुआ, उसमें मुख्य-मुख्य प्रन्थ निम्नलिखित हैं—सब बेदों के प्रातिशाख्य, पिंगल का छन्दसूत्र, भारतीय रेहा-गियात के प्राचीनतम प्रन्थ ज्योतिष वेदांग, शल्व-सूत्र, मान्त्र, चौद्धायन, आपस्तम्ब आदि धर्मसूत्र प्रन्थ, कात्यायन आदि की अनुक्रमियाकाएँ जिन से वैदिक ऋचाओं की सुरत्ता और उन का समन्वय जोड़ने में बड़ी सहायता मिलती है, वैदिक देवताओं की परिचय देने वाला प्रनथ 'बृहद्देवता', यास्क का निरुक्त और पािंग्यानी की अप्राध्यायी।

यास्क का निरुक्त—वेदों का श्रभिप्राय समम्मने में यास्क के निरुक्त से वडी सहायता मिलती है। निघएडु में किसी विद्वान ने वेद के कटिन शब्दों का संमह किया था। यास्काचार्य ने निरुक्त में चन शब्दों का अर्थ, सप्रमाया और साधार दिया है। वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति वताने में यास्क का निरुक्त सब से अधिक प्रामाणिक सिद्ध हुआ है। आचार्य यास्क ने अपने अर्थों की पृष्टि में सेक्डों अर्था भी दी हैं। मध्य युग के वेदभाष्यकार सायया ने अपने वेदभाष्य म निरुक्त से बड़ी सहायता ली। वर्तमान वैदिक विद्वानों के लिए भी यास्क का निरुक्त बहुत उपयोगी और प्रामाण

साहित्य लिखा गया। वाल्मीकि की रामायण और व्यास का महीं भारत इस युग की सर्वश्रेष्ट रचनाएँ हैं। इन दोनों प्रन्यों की क्यां इतनी सुप्रसिद्ध हैं कि उन्हें यहाँ देना अनावश्यक है। हिन्दुओं के धार्मिक साहित्य मे इन दोनों प्रन्थों का अभी तक वड़ा भारी सम्मान है। ये गाथाएँ प्राचीन भाट और चारण करतस्य कर लिया करते थे और उनके मुँह से छोटे-बड़े सभी लोग इन मंगल कथाओं को मन्त्रसुग्ध हो कर सुना करते थे। पिछले रो हजार वर्षों में भारतीय जनता को सदाचार की शिक्षा देने के कार्य में रामायण और महाभारत से कल्पनातीत सहायता मिली है। उनमे प्राचीन भारतीय समान का जो जीवित चित्र शींचा गया है, वह ऐतिहासिकों के लिए बहुमूल्य है।

ये गाथायन्य किसी एक युग के नहीं हैं। इनमें समय-समय पर हेर-फेर तथा वृद्धि भी होती रही। क्रमशः उनका आकार बढ़ता चला गया। उनका यह वर्तमान रूप सम्भवतः ईसा की पहली सदी में बना होगा। तथापि इसमें सन्देह नहीं कि रामा-यया और महाभारत की मौलिकताएँ, उनमें अन्त तक अनुएण बनी रहीं और उनसे आठ सदी ईसापूर्व तक का इतिहास जानने में बहुमूल्य सहायता मिल सकती है। इन्हें च्रित्र साहित्य की अन्तिम छित कहा जा सकता है। यदापि वाद में समय-मम्ब पर, त्राह्मणों ने इन प्रन्थों में बड़ा परिवर्षन और परिवर्धन किया, तथापि उनके द्वारा तत्कालीन च्रित्रयों की स्वाधीन उन्नत दशा का

गमायण — महाकवि वालमीकि का रामायण काल्पनिक किंवी का सब से पहला महामन्य है। इसी से इसे 'आदि काव्य' भी





बात के स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध होते हैं कि महाभारत में परिवर्तन -भोर परिवर्धन होते रहे । सम्भवतः इस महामन्य का प्रारम्भिकः निर्माया, 'जय' नाम से, महाकवि न्यास ने किया था। तत्र यह शन्य अपने वर्तमान आकार का क़रीब दसवां भाग ही था। उसके बाद अनेक सम्पादकों ने इसकी वृद्धि की। इनमें से एक का नाम 'सौति' या। ईसवी सन् के प्रारम्भ तक महाभारत के आकार में -बड़ी वृद्धि ह्या चुकी थी। उसमें आर्य साहित्य की श्रनेक गायाएँ त्या राजनीतिक, धार्मिक और दार्शनिक सम्वाद भी जोड़ दिए गए और इस तरह यह विश्वकोश के रूप का महामन्य 'महाभारत' दन गया। ऐतिहासिक सानियों से यह सिद्ध होता है कि गुप्तकाल -के प्रारम्भ तक महाभारत अपने वर्तमान स्वरूप की पहुँच चुका या। स्मृति प्रन्यों में महामारत के प्रनाण प्रायः उपलब्द होते हैं। महाभारत में कौरव और पांडवों के पारस्परिक संवर्ष का वर्णन है। इन दोनों पत्तों के बीच में एक महायुद्ध हुआ, जिस में भारतवर्ष के प्रायः सभी राजङ्क, अपनी सेनाओं सिहत चिम्मिलित हुए थे। अनुश्रुति के अनुसार यह महायुद्ध ईसा से ३१०२ वर्षपूर्व हुआ। प्रायः सभी ऐतिहासिकों का मत है कि

महाभारत के क्यानक से प्रतीत होता है कि वह युग रामा-यण के युग की, अपेका अधिक दलत या महाभारत के युग में अनेक वड़े-वड़े राज्य शक्तिसंवय के लिए संवर्ष कर रहे थे। तब युद्ध बला और कूटनीति भी अधिक विकसित हो गई थी। अनार्य और आयों के पारस्परिक संवर्ष का अन्त हो चुका था। महाभारत

महाभारत का जाधार पूर्णहर से ऐतिहासिक है। अनेक पुरात-

त्वहों की राय में यह युद्ध १००० वर्ष ईसामूर्व हुआ था।

अनेक विद्वानों की राय में ईसाइयत पर गीता का गहरा प्रभाव पड़ा है। भक्तिवाद पाणिनों के युग में भी था। ईसा के जन्म से बहुत पूर्व प्रीक लोग भी इसी भक्तिवाद की श्रोर श्राकृष्ट हो रहे थे। इससे कम से कम इतना तो श्रवस्य प्रतीत होता है कि संसार के दो विभिन्न श्रोर सुदूर भागों में, श्रसामान्य समता लिए हुए, एक ही ढंग की विचार-धारा का पृथक्-पृथक विकास हो रहा था। यदि यह स्वीकार कर लिया जाय कि एक विचार धारा का दूसरी धारा पर श्रवश्य प्रभाव पड़ा, तब तो यही मानना होगा कि गीता के विचारों का ईसाइयत पर प्रभाव पड़ा।

मागवत घर्म-गीता का भक्तिवाद कमशः भागवत धर्म के रूप में परिवर्तित हो गया और उस युग में वासुदेव कृत्या है सम्यन्धित बहुत-मा साहित्य और शिल्प की कृतियाँ तैयार कीगाँ। मध्ययुग मे चनन्य आदि धार्मिक नेताओं ने इस भागवत धर्म को और भी अविक परिषष्ट किया।

र्गता त्रार महाबान गीता के भक्तिबाद का बी हधर्म क विकास पर भा गहरा प्रभाव पटा । इसा प्रभाव से बाह धर्म म 'महायान' का त्राविभाव हुआ।

र रानर -महाभारत म स राजा नल आर दमयन्ती ही प्रभावान्याद इ हथा ना समार भर म सुप्रसिद्ध है। मह स पृत्र भन राज्य स प्रमानती ही हथा हा परा म अनुवाद किया था। तब से यह कहानी मना क खान न लगेटन हा यह अमृत्य होरा समझी जाती है। इसे खड़ान स्वभावन हो हर युगप आर अमिरहा क यहुत संप्रसिद्ध प्रस्तु विद्वार स्वद्वत स्वादिय हो आर आह्य हुए।

मनु का धर्मशास—मानव धर्मशास्त्र भी एक बहुत महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति है। यद्यपि उसका वर्तमान रूप लगमग
२०० वर्ष ईसापूर्व से लेकर २०० ईसवी के बीच में बना स्वीकार
किया जाता है, तद्यापि उसका मौलिक आधार निस्सन्देह बहुत
प्राचीन है। मानव धर्मशास्त्र में कुल मिला कर २००० ऋोक
हैं। इनकी रचना बहुत उत्कृष्ट है। यह स्मृति भारतीय कानृत
को सर्वप्रथम पुस्तक सममी जाती है। मानव सम्प्रदाय के
धर्मसूत्रों के आधार पर इस धर्मशास्त्र का निर्माण किया गया है।
हिन्दू धम में, जब जाति-विभाग गहरी जड़ें जमा चुका था, उस
युग का सही-सही चित्र मनुस्मृति के आधार पर खींचा जा सकता
है। वर्तमान अदालतों में भी मनुस्मृति को हिन्दू कानून का
आधार स्वीकार किया जाता है।

दर्शनं—अन्य दार्शनिकों की तरह भारतीय दार्शनिकों के गम्भीर प्रयत्नों ने भी यही सिद्ध किया है कि मनुष्य का मस्तिष्क विश्व के रहस्यपूर्ण परम तत्व को पूर्णता से समक्त हो नहीं सकता। यह से वहे विचारक इसे 'रहस्य' ही मानते हैं। उपनिपदों के महान दार्शनिवों से पूछा गया—'हमें ब्रह्म की परिभाषा वतलाइए।' वे चुप रहे। प्रश्न पुनः श्रीर भी श्रिधिक श्रामह के साथ दोहराया गया। इस पर उपनिपदों के महान विचारकों ने वही गम्भीरता के साथ कहा 'शान्तोय श्रातमा '' श्रयांत्—चुण्पी में ही वास्तविकता है। उन्होंने कहा—'न नत्र चर्चुगंच्छति, न वाक् न मनो, न विद्यों न विजानीमां।' श्रयांत्—न वहा श्रास जाती है, न वार्णों से उसे व्यक्त किया जा सकता है, न वहा मन ही पहुँच पाता है हमे उसके सम्यन्य में कुछ भी ज्ञात ही नहीं है, न हम

पर ही वज देते हैं। (१) न्यास की उत्तरमीमां ना वेदान्त नाम से पुकारों जाती है। यह वेदान्त मत उपनिपदों पर आश्रित है। वेदान्त मत उपनिपदों पर आश्रित है। वेदान्त मत उपनिपदों पर आश्रित है। वेदान्त मत के अनुसार यह सम्पूर्ण विश्व प्रद्धा ही से बना है और कभी पुनः ब्रह्म में ही विलीन हो जायगा। उपनिवदों में जिन सिद्धान्तों और तत्वों का वर्णन केवल आत्म दर्शन और आत्मिक अनुभूति के आधार पर हो किया गया था, उन्हीं तत्वों और सिद्धान्तों का प्रतिपादन वेदान्त शास्त्र में तर्क के आधार पर किया गया।

वेदान्त में तीन प्रस्थान सिम्मिलित किए जाते हैं - उपनिषद्, ज्यास का ब्रह्म सूत्र झोर भगवद्गीता। मोटे तौर से इन तीनों को अद्धा, ज्ञान झोर कमें का प्रतिनिधि कहा जा सकता है। गीता को योगशास्त्र भी कहा जाता है झोर गीता के शब्दों में 'कमें में इशलता का नाम योग है।' वेदान्त सदैव बहुत प्रनिष्ठिन स्रोर सर्विषय यन कर रहा है। काजान्तर में शकराचार्य की विद्वता ने वेदाना को भारतवर्ष की सबसे बड़ी स्रोर लोकाप्रय फिलासफी यना दिया।

एक प्राचीन कहावन है—'जब वेदान्न प्रकट होना है, नव अन्य शास्त्र चुप होकर बैठ जाते हैं जिस तरह जगल में शेर के आने पर लोमडियाँ दुवक जाती हैं।

## लेखन-कला

सबसे पूर्व मैक्समूलर ने यह स्थापना उपस्थित का कि प्राचीन आर्य लिखना नहीं जानने थे। इसने कहा कि सम्भूण वेडिक साहित्य में लिखने का नाम कहीं भो नहीं आया। इसी आधार पर यह माना जाने लगा कि भारतीय आयों ने अशोक के आधार में आकर लेखने कला सीखी। इससे पूर्व स्मरणशक्ति के आधार







### छटा अध्याय

# नवीन धार्मिक आन्दोलन

## बोद्ध धर्म और जैन धर्म

शिराशिता क विलाह प्रतिक्रिया—हम देव चुके हैं कि

शिराशों के याजिक विनि-विधान क्रमणः बहुत गुवीले और मैंडों

यन चले जा रहे थे। वे एक कला के रूप में परिवर्तित हो गए

य। वित की देवीय शक्ति में जनता को खगाध विधान था, अव

स् श्राह्मणा खपना मनलव स्पाय रहे थे। श्रामणक और खपों।

या श्राह्म सामाजिक विधान इतने वर्षों ये कि उन्हें पूर्व

रूप से स्पृत्र हा स्रम्भा खाय हा व्यव हो जानो वी। मागारा

न रही के तिय इन याजिक विधि-विभान का निमा सहत्त १०० व्यक्ति हो जान चन यथा था। यम ज्ञापन रहित श्रोत हैं है

हा र व स्तुष्य हो खानमा के स्वय उसका कोई महक्त्य में

रह र व स्तुष्य हो स्वता उत्पन्न करना था। ज्ञाति-विभाग

का न करार हो हो स्वता उत्पन्न करना था। ज्ञाति-विभाग

का न करार हो हो स्वता उत्पन्न करना था। ज्ञाति-विभाग

का न करार हो हो स्वता उत्पन्न करना था। ज्ञाति-विभाग

का न करार हो हो स्वता उत्पन्न करना था। ज्ञाति-विभाग

बुद्ध नाम के एक व्यक्षाधारण प्रतिभाशाली महापुरुष ने इत्रधर्म का प्रारम्भ किया। श्रनेक विचारकों के श्रनुसार संसार भर के सम्पूर्ण इतिहास में किसी अन्य एक व्यक्ति का मानव जाति के विवारों पर इतना गहरा श्रीर इतना व्यापक प्रभाव नहीं पडा, जितन महात्मा बुद्ध का । इस महापुरुष के जीवन की घटनाएँ हजारों वरसों तक एशिया भर की कला का मुख्य स्रोत वन कर रही है। करोड़ों सन्तप्तों को महात्मा बुद्ध की शिलाश्रों से शान्तिलाम हुआ है और मिंदिय में भी होता रहेगा :

सहातमा बुद्ध के देहावसान के १५०० वर्ष बाद तक भारतीय संस्कृति वैदिक श्रोर बौद्ध धमं की दो विभिन्न धाराश्रो में बहुती रही। धीरे-धीरे बौद्ध घारा हिन्दू घारा में हो लोन हो गई। हिन्दू धारा वौद्ध धारा के रंग में रंगी जाकर भी आज इस महा देश की प्रमुख घारा वन गई है श्रीर इस देश में बौद्ध धर्म इति-हास की चीज़ रह गया है।

महातमा बुद्ध का व्यक्तित्व—इस देश के इतिहास में प्रयम् ऐतिहासिक महापुरुष महातमा बुद्ध हुए हैं। उनसे पू के व्यक्तियाँ का ऐतिहासिक चरित्र धुन्धला श्रौर श्रज्ञात-सा है । उपनिवर् के कत्तिओं का नाम तो ज्ञात है, मगर उनके सम्बन्ध में और कुछ भी ज्ञात नहीं । इस देश में सबसे पूर्व महातमा बुद्ध ही एक ऐसे व्यक्ति हुए. जिन्हे संसार के सव से बड़े व्यक्तियों को प्रथम श्रेगी में मी मूर्घन्य स्थान दिया जा सकता है। सीभाग्य से महातमा बुद्ध है सम्बन्ध में आज भी इतना विस्तृत साहित्य उपलब्ध होता है कि उनके आधार पर उनके जीवन की सम्पूर्ण घटनाएँ क्रमवद्र हर से लिखी गई हैं। ससार की प्राचीन मूर्चियों में सब से की



भे, परन्तु प्रत्येक परीचा में मिद्धार्थ सर्वश्रेष्ठ उतरा और नियान सुमार यशोधरा से उमका विवाह हो गया। पिता ने मोना - "में ने एक मानन्य पत्ती को आज पिजरे नें , बन्द कर दिया है। यशोधरा जैमा नाशीरत्न पाकर मिद्धार्थ का सम्पूर्ण घेराग्य स्वां है। हवा हो जायगा।"

इसके नार महाराजा ने अपने पुत्र के लिए एक आतर्ति उद्यान यनचा दिया । वहाँ शोक, नुद्धापा ख्रीर बीमारी ता एक भी त्रव्य विद्यार्थ के सामने नहीं ख्राने पाता था । सिद्धार्थ के वार्षे व्योग ना व्योग पान का वायुक्त्यदल बना रहता था । गगर उपनि निक्षी विद्यार उन भोगा की खोग जरा भी खाइए नहीं होता गा। वर्षान नग ज्यानसम्बद्धा म बंदकर दृश की एक पहाडी की खा। विस्तु राष्ट्र स्वाकता रहता था ।

ार १ ६ ५० ठ का में सूच्या में विकासी



अपने शिष्यों में भी उसने यही भावना भरी श्रीर उन्हें श्रादेश दिया कि तुम में से सभी की प्रयक्ष-प्रयक्ष स्वानों पर जाकर सख का उपदेश करना चाहिए। उन्हीं दिनों संत्रय नाम का एक व्यक्ति रूष्य भारत में प्रमुख धार्मिक नेता गिना जाना था। उसके बहुत से शिष्य महान्मा दुद्ध की शरण में श्रा गए। सारनाथ से बुद्ध जन राजगृह में गए तो राजवंशों के बहुत से चृत्रिय राजकुमार वौद्ध संव में दीच्दित हो गए।

पाँच वर्षों तक महातमा द्वाद एक स्थान से दूधरे स्थान पर काक्द बोद्ध धर्म का प्रचार करते रहे। उन्होंने भिज्जू संव नाम से एक महान संस्था की स्थापना की । भिज्जु एक तरह के धार्मिक स्वयंनेवक होते थे, जिनका उद्देश्य आजन्म संयम का जीवन विजाते हुए मानव जाति की सेवा करना था। शोध ही महात्मा दुद्ध का यह भिन्नु सब एक बड़ी प्रवत संस्था वन गया।

इन्नॉन्टन—गीठम बुद्ध के माता, पिता, पत्नी और पुत्र— सभी लोग श्रमी जीवित थे। उन्हें जब गीतम बुद्ध के नमाचार ज्ञात हुए तो उन्होंने कपिलवास्तु में उन्हें साध्द निमन्त्रित किया। महानम बुद्ध कपिलवास्तु पहुँचे श्रीर श्रपने श्रात्मेय जनों से मिले। वोद्ध नाहित्य में इन पुनर्निजन का श्रत्यिक करण श्रीर विस्तृत वज्ञान है। रानी यरोधिंग भी श्रपन पित से निली। इन सिन्मलन के समय उनने श्रपने पुत्र राहुन को बुना कर कहा— 'देखो. यह भगवे बल्ब बारो महातम' तुम्हारे पिना है।'

वारह वरम का हुमार राहुन कुछ हैर तक उनकी छो। वहे विस्मय से देखता रहा । इसक बाद वह वही गरभीरता क साथ अपने पिता की और वहा और उनकी भगवी पोशाक को हुकर वोता





---

मूर्त्तियाँ प्राप्त हुई हैं, उनके घ्राधार पर उनके शारीरिक सीर्त्तं का अन्दाजा घ्रासानी के साथ लगाया जा सकता है। स्त तंत्रं जातक प्रन्थों से उनकी असाधारण प्रांतभा, श्रीर उनकी मती रंजक शेली का यथेष्ट परिचय मिलता है। एक वार एक स्थान पर उन्हें बताया गया कि 'यहाँ दो तपस्वी नंगे रहते हुए कों। तपस्या के उद्देश्य से ठीक गाय श्रीर कुत्ते के समान जीवन व्यर्ति कर रहे हैं। उन्हें श्रांगले जन्म में इसका क्या फल मिलेगा।'

'यदि उन्हें सफलता मिली, तब तो वे गाथ श्रीर कुता वन जाएँगे। श्रन्यथा वे नरक में तो है ही।'

एक बार शारिपुत्र में अगाथ श्रद्धा उमड़ पड़ी और उसने महात्मा बुद्ध से कहा—'भगवन! मेरी राय मे आप के समन न कोई आर व्यक्ति कभी हुआ है, न है और न होगा।'

'हॉ शारिपुत्र ! मालू म होता है, तुम सम्पूर्ण प्राचीन मही पुरुषों के सम्बन्ध में सभी कुछ जानते हो ।'

'नहीं भगवन ।'

'श्रच्छा तो कम से कम भविष्य के महापुरुषों को तो जातरे ही होगे।'

'र्न्हा भगवन ।'

'क्षेर कम स कम मर दिल की प्रत्येक बात तो तुम जाती ही हारा।'

वह भी नहीं जानता भगवन "

ना शारिपुत्र ' तुम इतनी व्यापक स्थापना कैसे करते हो !' भड़ातमा बुद्ध की शिकाएँ इतनी नैतिक खोर इतनी स्पष्ट हैं अथा उनकी शेला इतना मनारक्तक है कि सक्षार के शामिक साहित

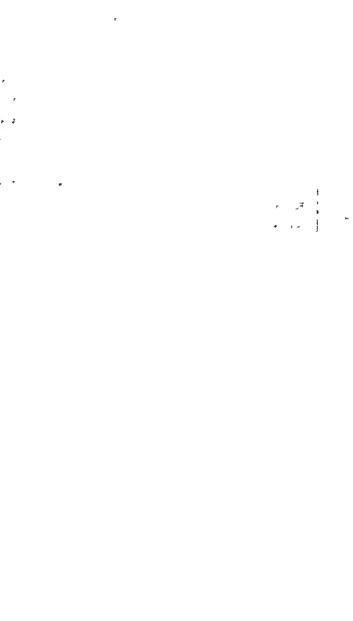



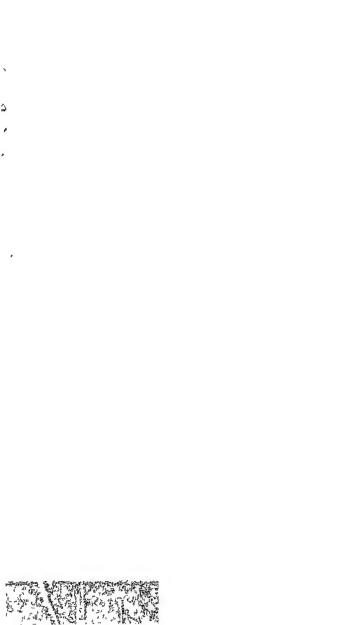

महत्ता देते थे कि उनके खिलाफ़ जनता में प्रतिक्रिया की भावना उरपन्न होना स्वाभाविक ही था। महात्मा वुद्धने श्रपनी श्रसायाण प्रतिभा श्रोर सत्यज्ञान के वल पर इस प्रतिक्रिया का नेतृत किया। वह एक वड़े कुलीन वंश के राजकुमार थे, उनका महात त्याग उन्हें सर्विप्रिय वनाने में स्त्रीर भी श्रिधिक सहायक हुआ। राज्य, धन श्रीर परिवार इन सब का मोह छोड़ कर जो प्रतिमा शाली राजकुमार वरसों तक सत्य की खोज में जंगलों की सार छानता फिरा, उसके व्यक्तित्व की उज्ज्वल गरिमा से पुरो<sup>ह्ति</sup> के खिलाफ चठी हुई प्रतिक्रिया यदि देशव्यापी ज्वालाओं के हा में भभक पड़ी, तो इसमें आश्चर्य की वात ही क्या है। बुद्ध ने धर्म के वन्द फाटक को खोल कर भारत की जनता को सत्य की वह राह दिखा दी, जिस पर चलने के लिए किसी प्रकार का श्राडम्बर करने की श्रावश्यकता नहीं है, जिस पर चलने से होई किसी को रोक नहीं सकता। चत्रियों ने उस चत्रिय राजकुमार की वातों को स्वभावत अधिक ध्यान के साथ सुना होगा, क्योंि वह उन्हें ब्राह्मणा की वौद्धिक श्रधीनता से मुक्त कर रहा था। बुद्ध की शिचाएँ इतनी सरल स्त्रोर इतनी स्पष्ट हैं, कि उनके प्रचार मे अवस्य ही कोई वाधा न हुई होगी। साय ही, बुद्ध ने अपने उपदेश उम भाषा में दिये थे, जो सर्वसाधारण में बोली ख्रीर समकी जानी थी। उनकी सरल ख्रीर व्यावहारिक शिचार्थी को, जो चाह व्यवहार में लासकनाथा, वहाँ किसी किस्म <sup>ही</sup> वाधा या आडम्बर नहीं किया जाता था। भिज्ञ सब द्वारा भी बीद्ध धर्म क प्रचार में श्रमायारण सहायता मिली श्रीर कालान्तर में शक्तिशाली सम्राट् अशोक न अपन राज्य की सम्पूर्ण शक्ति ल<sup>गी</sup> कर बोद्ध धर्म को विश्वव्यापी धर्म दना दिया।

प्रातिनक बाँद साहित्य - प्रारम्भिक वोद्ध साहित्य 'त्रिपिटक' नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्हें विनय, सूत्त छोर छभिधर्म फहते हैं। इन वीनों में कमराः संघ के संगठन सम्बन्धी निर्देश, महात्मा युद्ध के उपदेश छोर बोद्ध शिक्षाओं की दार्शनिक्ता विद्यति है। फहा जाता है। कि महात्मा युद्ध के देहावसान के बाद उनके बड़े-बड़े शिष्यों ने राजगृह में एक महासभा युनाई थी छोर उसमें त्रिपिटक का वर्तमान हम बनने में एक शताब्दी का समय लगा हो।

### जैन धर्म

केन घर्न के प्रारम्भिक क्राचार्र—जैन मत का प्रारम्भ वर्ध-मान महावीर से स्वीकार किया जाता है। परन्तु जैन साहित्य के श्रमुसार जैन मत के संस्थापकों, उनके तीर्थकरों में, वर्धमान महा-वीर श्रन्तिम थे। ये सभी तीर्थकर स्त्रिय जाति के थे। इन २४ तीर्थकारों में प्रथम का नाम "ऋपभ" था। वह श्रयोध्या के राजा के पुत्र थे। प्रारम्भ के वाईस तीर्थकरों के सम्बन्ध में बुद्ध भी ज्ञान नहीं है, तेईसवे तीर्थकर का नाम 'पार्थ था। उनका जन्म चौबी-सवें तीर्थकर वर्धमान महावीर से २४० वर्ष पूर्व हुआ था। उन्होंने श्रपनी शक्ति तथा सुधारात्मक प्रवृत्ति के आधार पर लोगो में पुनर्जीवन का सचार किया था।

महाबीर का जीवन—वैशाली क एक जित्र राजवश में महा-वीर का जन्म हुआ था। उनका प्रारम्भिक नाम वर्धमान था। २० वर्ष की आयु में घर-बार छोड कर वर्धमान उपस्वी बन गए।



कर बौद्ध धर्म को विश्वज्यापी धर्म दना दिया।

प्रातिभक्ष याँच साहिता— प्राराम्भक वौद्ध साहित्य 'त्रिपिटक' नाम से प्रसिद्ध है। इन्हें विनय, सूत्त और प्रभियम्में कहते हैं। इन वीनों में क्रमशः संघ के संगठन सम्बन्धों निर्देश, महात्मा सुद्ध के सप्तेश और बौद्ध शिक्षाओं की दार्शनिकता वर्णित है। कहा जाता है कि महात्मा सुद्ध के देहावकान के वाद सनके वहे-वहें शिष्यों ने राजगृह में एक महासभा सुजाई थी और ससमें त्रिपिटक का विमाय किया गया था। यह सम्भव है कि त्रिपिटक का वर्तमान हम बनने में एक शताब्दी का समय लगा हो।

#### जैन धर्म

देन इने के प्रारम्भिक कार्का - जिन सत का प्रारम्भ वर्ष-मान महावीर से स्वीकार किया जाता है। परन्तु जिन साहित्य के फनुसार जिन सत के संस्थापकों, उनके तीर्थकरों में, वर्षमान महा-बीर क्षान्तम थे। ये सभी तीर्थकर ज्ञिय जाति के थे। इन २४ तीर्थकारों में प्रथम का नाम "ऋषभ था। वह क्रयोक्या के राजा के पुत्र थे। प्रारम्भ क बाईन नीर्थकरों के सम्बन्ध में हुछ भी ज्ञान नहीं है, नेईम्बे तीर्थकर का नाम 'प.र्थ था। उनका जनम चौबी-सर्वे नीर्थकर वर्षमान महाबीर से २४० वर्ष पूर्व हुआ था। उनहींने स्रपनी रिक्त तथा सुधारत्मक प्रकृति के आगर पर लोगों में पुनर्जीवन का सचार दिया था।

महत्वर व जीवन—वैशाली क एक जीवर राजवरा में सहा-वीर का जनम हुआ था। उनका प्रारम्भिक नाम वर्धमान था। देव वर्ष की कायु में घर-वार होड कर वर्धमान उपस्वी वन गए।

गदत्ता देते थे कि उनके गिलाफ जना। में प्रतिदिया की मन्न उत्पन्न होना स्वामाविक ही या । महात्मा तुद्धने अपनी अमागाल प्रतिभा चौर सलजान के बल पर इस प्रतिक्या का नेतृत किया। यह एक बड़े पुलीन वश के राजकुमार थे, उनहां महत् त्याग उन्हें सर्विषिय बनाने में और भी अधिक सहायक हुन। राज्य, धन और परिवार इन सब का मोद छोड़ कर जो प्रतिक शाली राजकुमार वरसों तक सहा की राोज में जंगलों की स्त छानवा फिरा, उसके व्यक्तित्व की उज्ज्वल गरिमा से पुरीही के ितलाफ उठी हुई प्रतिकिया यदि देशव्यापी जवालाओं के हर में भभक पड़ी, तो इसमे श्रारचर्य की बात ही क्या है। बुद्द ने धर्म के वन्द फाटक को खोन कर भारत की जनता को सत्र की वह राह दिखा दी, जिम पर चलने के लिए किसी प्रकार इं आडम्बर करने की आवश्यकता नहीं है, जिस पर चलने से की किसी को रोक नहीं सकता। चत्रिया ने उस चत्रिय राजकुमार की वातों को स्वभावत अधिक व्यान वे साथ सुना होगा, क्वाँकि वह उन्हें त्राहाणा की वोद्धिक अधीनता से मुक्त कर रहा था। बुद्ध की शिचाएँ इतनी सरल आर इतना स्पष्ट हैं, कि उनके प्रचार में अवस्य ही कोई बाया न हुई होगा। साय ही, बुद्ध ने अपने क्षिचपदेश उस भाषा में दिये व, जो सर्वसाधारण में बोली श्रीर समभी जातो थी। उन भी सरल श्रीर व्यावहा रक शिवार्त्री को, जो चाहं व्यवहार में ला सकता था, वहाँ किसी किस्म की वाधा या श्राडम्बर नहीं किया जाता था। भिन्न सघ द्वारा भी बौद्ध धर्म के प्रचार मे श्रसाधारण सहायता मिली और कालान्तर में शक्तिशाली सम्राट् अशोक न अपने राज्य की सम्पूर्ण शक्ति लगा इसमें कुछ भी अनोचिता न होगा। चनके कथनानुसार वृत्त आदि सभी वस्तुमों में पृथक-प्रयक चेतना है। किसी जीव को जरा भी कष्ट न पहुँचाने में ही मनुष्य जीवन की सफलता है।. जैन लोग तपस्या को ही मोज का साधन मानते हैं। पूर्ण उपवास-पूर्वक अपने जीवन का अन्त कर लेना, जैन धर्म की दृष्टि से, एक महान् पुरुष है।

जैन धर्म यद्यपि कभी भारतवर्ष भर में न्याप्त नहीं हुआ, तयापि पिछले २५०० वपों में वह इस देश का एक महत्वपूर्या सम्प्रदाय श्रवश्य रहा है। उनके पिछले इतिहास की कुछ संनिप्त वार्तों का यहीं निर्देश करना श्रभीष्ट होगा।

कैन मत का इतिहास—सम्भवतः महावीर के देहान्त के वाद कैन लोगों में मतभेड़ खड़े हो गए होगे। यह मतभेद कव हुआ, इस सन्दन्य में हुछ भी नहीं कहा जा सहता, परन्तु जैन लोगों में दो मुख्य भेद बहुत दिनों से चले आरहे हैं। ये दोनों एक दूखरें से बड़ी घृणा करते रहे हैं। अब तक भी इन दोनों में परस्पर खान-पान और विवाह आदि के सन्दन्य नहीं होते। इन दोनों का साहित्य भी पृथक-पृथक है। कम से कम इसवी सन् के प्रारम्भ से तो अवश्य ही पूर्व इन दोनों विभागों का जन्म हो चुका था। ये विभाग स्वेताम्बर और दिगम्बर क हन में हैं। स्वेताम्बर जैन छफेद कपड़े की पोश क पहनते हैं छोर वे बख धारण करने को पाप नहीं मानते। दिगम्बर जैन नम रहन में ही धर्म सममने हैं आज भी अनेक दिगम्बर नगे रहत हैं। इन दिगम्बरों में ४ भेड़ हैं और स्वेतान्वरों से ८४ भेद। कहा जाता है कि ये भेद ईमा की दसवीं शताब्दों से शुरू हुए। इन == भेदा क अतिरिक्त जेनो

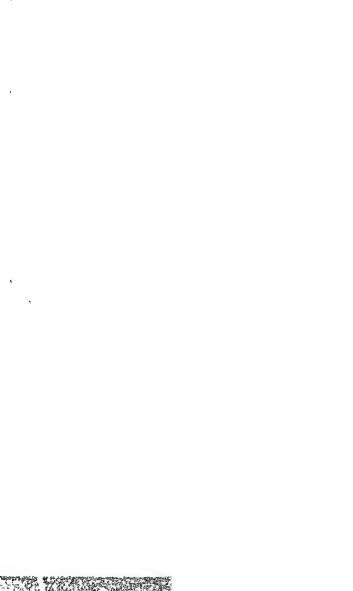

इसमें कुछ भी छानी विद्या न होगा। उनके क्यनातुसार वृत्त छादि सभी वस्तुष्ठों में पृथक-प्रथक चेतना है। किसी जीन को जरा भी कप्टान पहुँ वाने में ही मतुष्य जीवन की सफलना है। जैन लोग तपस्या को ही मोज का साधन मानते हैं। पूर्ण उपनास-पूर्वक छपने जीवन का छान्त कर लेना, जैन धर्म की दृष्टि से, एक महान् पुरुष है।

जैन धर्म यद्यपि कभी भारतवर्ष भर में न्याप्त नहीं हुआ, वयापि पिछले २५०० वपों में वह इस देश का एक महत्वपूर्या सम्प्रदाय श्ववस्य रहा है। उसके पिछले इतिहास की छुछ संनिम वार्तों का यहीं निर्देश करना श्रमीष्ट होगा।

जैन मत का इतिहास—सम्भवतः महावीर के देहानत के चाद जैन लोगों में मतभेद रादे हो गए होगे। यह मनभेद कर हुआ, इस सम्पन्य में तुझ भी नहीं कहा जा सकता, परन्तु जैन लोगों में हो मुख्य भेड बहुत दिनों से पल आरहे हैं। ये होनों एक दुसरें से बड़ी घृया करते रहे हैं। अब तक भी इन दोनों में परस्पर राज-पान और विवाह आदि के सम्पन्य नहीं होते। इन होनों का साहित्य भी पृथद-पृथक है। कम से कम इसवी सन् व प्रारम्भ से तो अवस्य ही पूर्व इन होनों विभागों का अन्म हो खुका या। ये विभाग क्वेडाम्पर और दिनम्पर कर से हैं। क्वडाम्पर हेन संपद कपने की पीहाक पहनत है और द बस्र पर्या करने के पाप नहीं मानते दिनम्पर हैन नम रहन महा धम सम्भव है आंध भी अनक दिनम्पर नम रहत है। इन दिन का राज कर के हैं और रदेवाम्परों में पर सेंद्र। कहा जाते हैं। ये जाता है का संस्या है। वर्तमान जैन धनी त्योर व्यवपर एराज हैं। वर्ष मन्दिर सुन्दरता त्योर स्वव्यता की दृष्टि से देश भर में प्रति हैं। जैन लोग स्वभी तक पूर्णत्या त्रहिंगात्मक हैं।

जन मादित्य—डीन धर्म का सादित्य वडा विशाल है। इस सादित्य का पर्याप्त भाग काफी प्राचीन है, यह प्राप्तन भाग है। यद्यपि भारतीय संस्कृति के अध्ययन की दृष्टि से इस सादित्य का अध्ययन पर्याप्त उपयोगी है, तथापि "इस की रोली वहुत कर्न है।" प्रारम्भिक जैन लेखकों ने दिनिया की द्राविड भाषाओं से भी पर्वत्य साहित्य लिखा। तामिल, तिलगृ, कनाडी भाषाओं को सन्तर्व करने मे जैन लेखकों ने वडा भाग लिया। तामिल के जीवक करने मे जैन लेखकों ने वडा भाग लिया। तामिल के जीवक करने मे जैन लेखकों ने वडा भाग लिया। तामिल के जीवक चिन्तामिया आदि जैन मन्थों का द्राविड सस्कृति पर गइरा प्रभाव पड़ा। इन लेखकों मे हेमचन्द्र मर्वश्रेष्ठ था। वारहवीं सदी में बर्ग राजा कुमारपाल के दरवार का रतन था। हेमचन्द्र ने कुमारपाल को भी जैन धर्म में वीचित कर लिया था।

जन निर्माण कला—जैन कला का सब से अधिक अर्छी
प्रभाव तत्कालीन भवनिर्माणकला पर पडा । ग्यारहवीं और
वारहवीं सदी में जैन भवन निर्माण कला उन्नति के शिवर पर
पहुँच गई थी। जैन कला बोद्ध कला से सर्वथा भिन्न है। दैते
वपस्वी अवशेषों के पूजक नहीं थे। वे सघ बना कर भी नहीं
रहते थे। स्वभावत उनकी इस मनोवृत्ति का प्रभाव उनकी इली
पर भी पडा है। इसी कारणा जैन कला में स्तूप और विशिष्
इन दोनों का नितान्त अभाव है। उत्तर भारत में चित्तीं है

विजय स्तम्भ और आयू वर्ववत के जैन मिंद्र, जैन वास्तुविद्या के चहुत श्रेष्ठ उदाहरण हैं। ये जैन भवन वहुत शानदार है और इन्हें चनाने में निस्सन्देह वड़े सूचम कला-कोशल की आवश्यकता हुई होगी। द्विणा में जैन कला का प्राचीन अवशेष अवन वेलगोल को विश्व प्रसिद्ध मूर्ति है। एक पहाड़ी पर एक वड़ो शिला को काट कर यह सत्तर फीट ऊँवी मूर्ति घड़ी गई है। एक तपस्वी समाधि लगाए वैठा है और उसके शरार के व्यवधानों में माड मंत्वाड़ निकल आए हैं। यह मूर्ति गंग वंश के किसी राजा के एक मन्त्री ने ईसा की वारहवीं सदी के खंत में चनवाई थी। गुजरात में गिरनार और शत्रुक्तय नामक स्थानों पर वड़े सुन्दर प्राचीन जैन मन्दिर हैं।

केन और बौद्ध धर्मों में भेद—भारतवर्ष में बौद्ध धर्म के अनुयायी आज हुँ भी नहीं मिलते; परन्तु जैन लोग आज भी वाकी हैं। किसी समय बोद्ध धर्म भारतवर्ष की बहुसख्या का धर्म वन गया था और जैन धर्म कभी उत्तना व्यापक नहीं हुआ। उथापि बौद्ध धर्म इस देश में से नष्ट होगया और जैन धर्म, उनी प्रकार आज भी वाकी है। ऐसा क्यो हुआ। सम्भवन इस का यहा कारया है कि जैन मनानुयाइयो में एक हह नक परस्नर सहयोग की वह गहरी भावना उत्पन्न हो गई थी जिन ने उन्हें अपने आदशों से डिगने नहीं दिया। जैन लोग प्यक् सम्भवन्यों क रूप में प्रथक्-प्रथक् पारवार का स्वरूप धारया कर गए थ। वे सवेव सम्भव और अध्यवसायों रहे। उन पर जो ध निक अत्याचार किए गए, उन से उनका आन्तरिक प्रतिशोध की शक्ति और भी अधिक सह गई होगी।

नवीन धामिक स्थान्दोलन

388

मेद हैं। बोद्ध धर्म मनुष्य के मस्तिष्क श्रोर श्राचार बुद्धि को जैन मत की श्रपेत्ता वहुत श्रिधिक श्रपील करना है। जैन लोग एकान्त-वास को पसन्द करते हैं, श्रोर बोद्ध लोग सघ जीवन को। बोद्ध धर्म सदैव श्रपने को परिस्थितियों के श्रनुसार ढालता चला गया श्रोर जैन मत सदैव श्रपरिवर्तनशील वन कर रहा।

## सातवां अध्याय

## प्राग्मोर्च काल

## १. राजनन्त्र तथा गण राज्य

पोउरा महाजानपद — सातवी सदी ईसा पूर्व से भारत वर्ष का राजनीतिक इतिहास उतना श्रानिश्चित नहीं रहता। उस गुर्म हमें उत्तरीय भारत श्रानेक ऐसे राज्यों में वैटा हुआ प्राप्त होता है, जिन में परस्पर मिल जाने की प्रवृत्ति है। वौद्र साहित्य मे हमे उस युग के सोलह महाजानपदों के नाम उन्तर्भ होते हैं। ये राज्य थे —

| १. | काशी  | 3   | <b>इरु</b>    |
|----|-------|-----|---------------|
| ₹. | कोशल  | १०. | पांचाल        |
| 3  | श्रम  | ११. | मत्स्य        |
| 8  | मगध   | र्२ | शूरसेन        |
| ሂ  | वज्जी | १३. | <b>अस्स</b> क |
| É  | मल    | १४  | श्रवन्ति      |
| s. | चेदी  | १४  | गान्धार       |
| ₹, | वत्स  | १६  | काम्बोज       |

प्रारम्भिक जैन साहित्य में मी मामूलों से भेद के साथ इत सोलह जनपदों की यही सूची प्राप्त होती हैं । इन में कुछ गण-



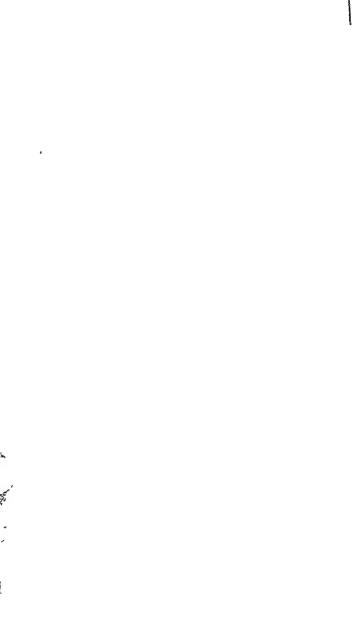



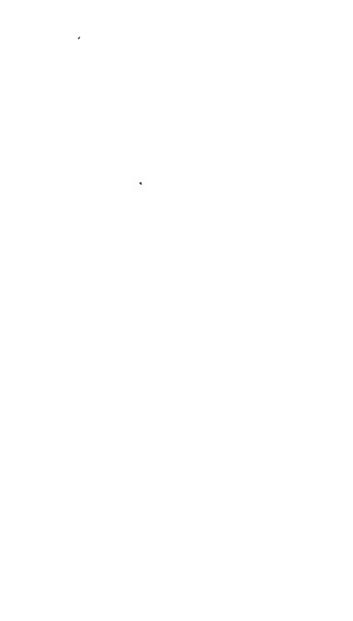

काम्बेज—कई बार कम्बोज और गान्धार वो एक साय मिला दिया जाता है। यह राज्य भी उत्तरपश्चिमी भारत में ही था। इसकी पश्चिमी सीमा सम्भवतः 'काफ़िरिस्तान' से मिलती थी, जहाँ आज तक भी ''कामोजे'' नाम की एक जाति मिलती है। राजपुर इसकी राजधानी थी। वाद में काम्बोज भी एक गण्यराज्य वन गया। कौटिल्य ने काम्बोज की गण्यना एक संघ के रूप में ही को है।

गएराज्य—इस तरह, हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध के जीवन काल में उत्तरीय भारत में कोशल, मगध, ख्रवन्ति और कोशान्त्रो नाम के चार शिक्साली राज्य थे। इसके ख्रतिहिक दहुत से छोटे-छोटे राज्य भी थे। इस सब राजतन्त्र राज्यों के साथ ही साय धनेक गणराज्य भी थे। इसमें से कुछ मे पूर्ण प्रजातन्त्र शासन या ख्रोर कुछ मे ख्राशिक प्रजातन्त्र। इसमें से १५ गणराज्यों के नाम हमें ख्राज भी उपलब्ध होते हैं। इसका राज्यप्रचन्ध निर्दातित राज-सभात्रों द्वारा होता था। राज्य के प्रधान कार्यकर्ता भी द'क्रायदा चुने जाते थे। खनेक शतांद्वियों तक इस प्रजातन्त्र गणराज्यों ने उत्तरीय भारत की राजनीति मे वड़ा महस्वपूर्ण भाग लिया। याद मे बढ़ती हुई विभिन्न राजसत्तान्त्रों प सन्तुत्य इस प्रण्याज्या को सिर सुक्ताना ही पड़ा।

इत गयराज्यों में विकास का चुका है। जा चुका है।



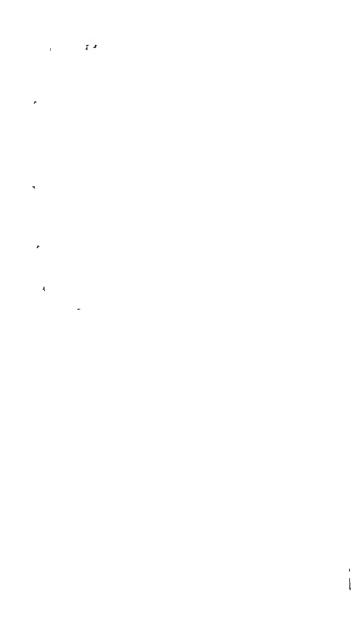

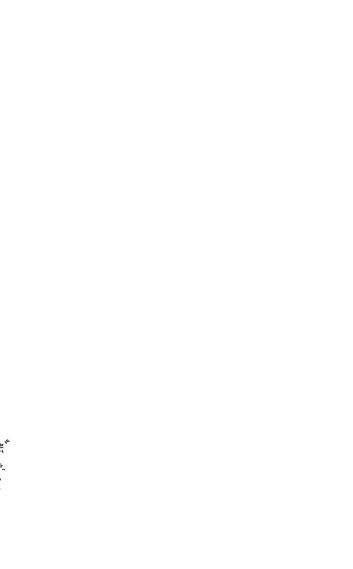



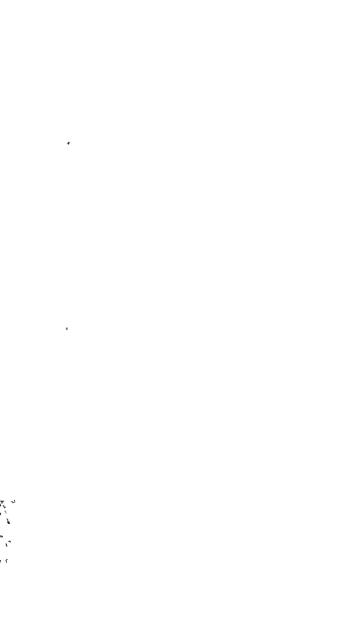



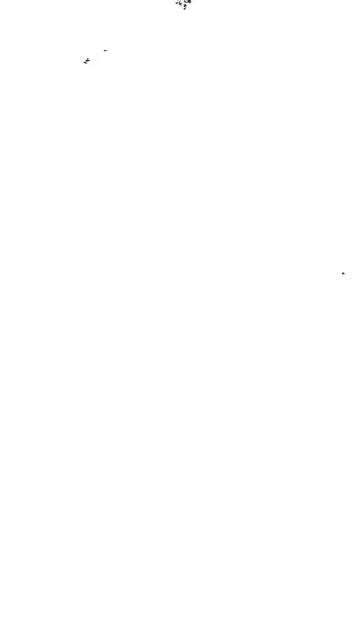

चर्षे को दीर्घकालीन शान्ति में खजल ढाल दिया। अफ्रगानिस्तान के सुघड़ सैनिकों ने पूरी शक्ति के साथ सिकन्दर की सेनाओं का सुकावला किया, परन्तु नो महीनों के भयंकर युद्ध के बाद श्रफ्रगान लोगों को हार मान लेनी पड़ी और इस पार्वस प्रदेश के सुरचित हुर्ग सिक्नन्दर के हाय में आगए। इस के वाद सिकन्दर ने अस्स-किनयों के केन्द्र महसाना पर चढ़ाई की। तीत्र मुकावते के वाद, अस्सकतियों पर विजय प्राप्त कर, सिक्रन्दर ने मस्सागा में कत्ले आम का घृत्यित हुन्म दे दिया। इस समय तक भी पंजाब श्लीर सिन्धु नदी की घाटो के छोटे-छोटे राज्य पारस्परिक ईच्या-द्वेप में इसे रहे और उन्हों ने इस सांके दुश्मन की श्रीर ध्यान नहीं दिया। किसी ने सिकन्दर के मार्ग में वाधा नहीं दी। यहां तक कि श्रनेक राज्यों ने सिकन्दर का स्वागत किया। तत्त्रशिला का राजा पुरु से ख़ार खाता था, अतः उसने पुरु का नाश करने के उद्देश्य से सिश्चन्दर का सहपं स्वागत किया। सिकन्दर को श्रीर चाहिये ही क्या था। उसने तज्ञिला में श्रपनो सेना के कैम डाल दिये।

इधर सिकन्दर को थकोमादी सेना आराम करने लगो, उधर उसने राजा पुरु के पास यह सन्देश में जा कि वह स्वय ही आतम-समर्पण करदे। सम्भवत सिकन्दर का उमोद होगो कि आन्य राजाओ को तरह पुरु भी आत्म-समर्पण कर देगा, मगर पुरु किसी और मिट्टी का बनाथा। पुरु न सिकन्दर की अधीनता स्वीकार करने से इन्हार कर दिया और जेहलम नदी के तट पर शत्रु से सुकाबला करने की तैयारिया शुरू कर दी।

पुर ते पुद-जब सिकन्टर पुरु पर आक्रमण करने वडा, तो चसने देखा कि पुरु के राज्य की सीमा, जेहलम नटी में, वाढ आई

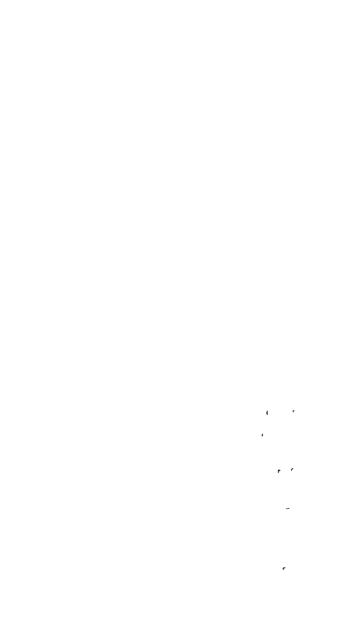

Coooo भारतीयों का कत्ल किया और इस से कई गुना आंध क लोगों को गुलाम बना लिया। इन ख्रत्याचारों से घवरा कर कुछ गयों ने सिकन्दर को ख्रात्मसमपेया भो कर दिया। अन्त में सिकन्दर की सेना सिन्धु नदी में ख्रा पहुँची। सिन्धु नदी से यह वेड़ा खरव महासागर में गया ख्रीर यहां सामुद्रिक तूकाना से उनको बड़ी दुर्गित हुई। स्वयं सिकन्दर ख्रपनी सेना के एक भाग को मकरान के रेगिस्तान में से लेकर चला। यहां भी उसे भयंकर विपत्तियों का सामन करना पड़ा।

सन् ३२३ ईसा पूर्व में, ३३ साल की उम्र में ही, सिकन्दर का देहान्त होगया। उसके देहान्त के कुछ ही वर्ष याद तक उसका सम्पूर्ण भारतीय साम्राज्य नष्ट-भ्रष्ट ही गया। व स्तव में उसके-साम्राज्य का विनाश उसके जीवनकाल में ही ग्रुरु हो गया था और कर्मानिया (Karmania)की राह लौटते हुए उसे अपने स्त्रप फिलिपोस (Phillipss) के पदच्युत कर दिए जाने का समा-चार भी मिल गया था। सिकन्दर क देहान्त के याद, सन् १९७ ईसापूर्व तक, भारत में से भीक सत्ता पूर्यास्त्य से नष्ट हो गई।

काक्षमण के प्रमाव—सिक्रन्दर भारतपर्य को व्ययने साम्राज्य का स्थिर व्या वनाना चाहता था। परन्तु उसका यह महत्वादा ला पूरी न हो सकी। इस देश पर उठका हमला सीम प्रान्त पर की एक चढाई के समान ही सिद्ध हुआ। वह पंचल गान्धार श्रीर सिन्धु नदी की घाडी को ही विजय कर सका। भारतवय द हुउय तक पहुँचने का वह प्रयत्न भी न कर सका। सिक्रन्दर प इन आक्रमर्थों से इस देश की शासन प्रयाली और लोगा प रहन-सहन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिस गरिमाशाली प्रीक्र-





- .

\* च !स्:

fq=













73 4

, \* , # #





था। प'टलिपुत्र से एक मार्ग गंगानदी की उपजाऊ घाटी में होते हुए तामलुक के सामुद्रिक बन्दरगाह तक चला गया था। सड़कों पर मील बजाने वाले पत्थर लगे रहते थे। कहा जाता है कि फारस के राजमार्ग से मोर्थ सम्राट्ने इस भारतीय राजमार्ग का विचार लिया या। राजनीतिक और ज्यापारिक दृष्टि से इस राजमार्ग की वड़ी महत्ता थी। इन मार्गो द्वारा राजसेना को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की ज्यवस्था भी बहुत उत्तम थी।

सुन्यवस्थित चौर शिक्षाली शासन—सम्राट् की श्रपनी श्रम्यक्ता में पाटलिपुत्र की सरकार एक बहुत ही समुन्नत दफ्तर-शाही सिद्ध हो रही थी। सम्राट्स्वयं एक बहुत ही दक्त श्रीर प्रतिभाश ली शासक थे। सेना, न्याय, नियामक सभा श्रीर राजकर्मचारियों पर सम्राट् का पूरा निन्त्रया था। साम्राज्य के उद्यतम न्यायाधीश स्वयं सम्नाट् ही थे श्रीर इस दृष्टि से प्रजा के लिए वह बहुत सुलभ थे। सम्राट् की सहायता के लिए मन्त्री होते थे। ये मन्त्री श्रपने-श्रपन विभाग क श्रम्यक्त थे। श्रांकि के शिलालेखों में इन्हीं हो 'महामान्न' नाम से लिखा है। इन मन्त्रियों का खुनाव मन्त्रिपरिषद में से किया जाता था। इन्ह श्रद्ध ०००० पता वार्षिक वेनन दिया जाता था। प्रत्येक महत्त्वपूर्ण मामले के सम्बन्ध में, सम्राट् उन विभाग क मन्त्री स मन्त्री स नन्ताइ श्रवश्य लेते थे।

इस मन्त्रिसमा क श्रांतिरिक एक मान्त्रपरिषद् भा होता थी मन्त्रिपरिषद् क प्रत्येक सदस्य को १२००० ५ए। वाषिक वतन दिया जाता था। महत्त्रपूर्या नामलों के सम्बन्ध में सन्नाद् इसा परिषद् क बहुमत क श्रमुसार कार्य करन थे।



वर्ष की सैन्यराक्ति वड़ी प्रवल थी। स्वयं सिकन्दर को भारत का कुछ भाग विजय करने में जिन दिकतों का सामना करना पड़ा, उन से उसकी विश्वविजयिनी श्रीक सेना का भी होसला टूट गया। अग्राट चन्द्रगुप्त की सेना में ४००००० स्थिर सैंनिक थे। इसका नियन्त्रया एक सुसंगठित युद्ध-समिति द्वारा होता था। यह युद्ध समिति पांच-पांच सदस्यों की छः उपसमितियों में विभक्त थी। इन उपसमितियों के कार्य थे—सैन्य संचालन, सामान जमा करना छोर युद्ध चेत्र में पहुँचाना, पदाति, घुड़सवार, रथ और हांस्त सेना का नियन्त्रया। यह भारतीय सेना धतुप वाणों से लड़ती थी। प्रत्येक सैनिक के पास अपने कद के वरावर लम्बा एक धतुष तथा ६-६ फीट के वाया रहते थे। भिक्र लेखको का कथन है कि जब ये वाया पूरी शक्ति से चलाए जाते थे तो वे लोह की ढालों का भी इस तरह छेट डालते थे, जैसे वे कागज़ से वनी हों।

प्रानीय सरकार - भारत साम्राज्य व्यनेक प्रान्तों में विभक्त था। पाटलिपुत्र की केन्द्रीय सरकार के व्यतिरिक्त व्यशोक के शासनकाल म भानरवर्ष चार मुख्य भागों म विभक्त था— इत्तरीय भाग जिसकी राजवानी नक्तिंगता थीं। परिवना प्रान्त जिसका राजवानी उज्जेन थीं। द्वीच्या प्रान्त, जिस्का राजवाना सुवयागिरि थीं जोर कलिंग जिसका र जवानी का न'म नापाल था। इन प्रान्तों पर शासन करन कालए प्राप्त राज-परिवार के व्यक्ति ही वायसराय बना कर भेजे जाते था।

त्य-इन मुख्य प्रान्ता क अतिरिक्त में च माम्राज्य क स्रान्तर्गत स्रमेक गया राज्य भाध । केंद्रिल्य न इन्हें सब' कनाम

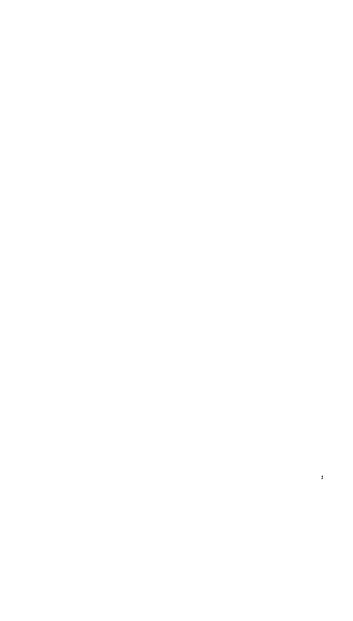

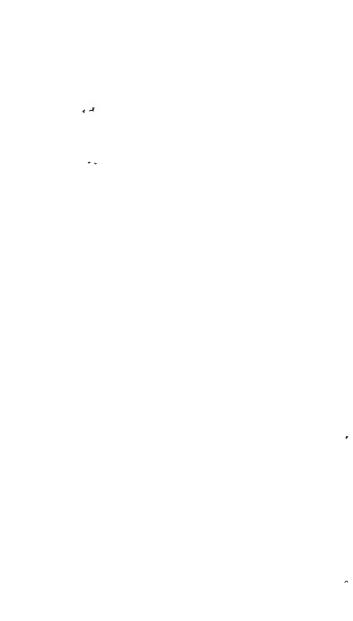

कुशीनगर का चकर लगा कर यह दल राजगानी को लौट श्राया। इसी श्रवसर पर लुम्बिनी में श्रशोक ने एक स्तम्भ भी लगवाया।

शिला ेख — अशोक को अमर वनाने में उसके शिलालेखों का वढ़ा महत्वपूर्ण भाग है। वे कुल मिलाकर ३६ हैं। अशोक के राज्याभिषेक के १३ वर्ष वाद से उनका निर्माण ग्रुरू हुआ। उनमें धर्म और आचार की ज्याख्या के अतिरिक्त, अशोक ने किस दरह अपने राज्य तथा विदेशों में धर्म प्रचार किया तथा वह किस तरह अपनी प्रजा पर शासन करना चाहता था और अपने राजकर्मचारियों से प्रना के प्रति वह किस तरह के आवरण की आशा करता था, आदि वातों का उल्लेख है।

संसार के प्राचीन उल्लेखों में इन शिलालेखों का श्रपना एक निराला ही स्थान है। इन श्रमर शिलाखण्डों पर सम्राट् श्रशोक ने श्रपने हार्दिक उद्गार ऐसो भाषा में खुदवाए हैं, जैसे वह श्रपने किसी मन्त्री को कोई निजृ पत्र लिखा रहा हो।

जो शिलालेख चट्टानो पर खुदे हुए हैं, वे अधिक प्राचीन हैं ख्रोर सम्पूर्ण देश के विभिन्न हिस्सो में वे उपलब्ध हुए हैं। अशोक के स्तम्भ हिमालय की तराई में ही उपलब्ध हुए हैं। ये स्तम्भ विद्या रेतीले पत्थर के हैं और ऐसा पत्थर हिमालय की तराई में ही पाया जाता है।

इन लेखा का निम्नतिखित श्रेगीकरण किया जासकता है-

१. पेशावर के निकट शाहवाजगढ़ों से काठियाबाढ़ के गिरनार तक खोर हजारा जिले के मानसेहरा से उड़ीसा के तुषाति नगर तक के प्रदेश में १४ शिलालेख उपलब्ध होते हैं। इन पर धर्म की विशद व्याख्या खकित है।





भिज्ञ धर्मप्रचार के लिये गए, उनका नेता स्त्रयं महाट् प्रशोक का पुत्र महेन्द्र था। वाट में राजपुत्र महेन्द्र की बहन भी अपने भाई के साथ जा मिली। प्रतीत होता है कि महेन्द्र ने पहले पहले दिल्ला भारत में अपने कार्य का केन्द्र बनाया था, बाद में बहु लंका चला गया। उस दिन के बाद में लका बोद्ध धर्म का मज़तून किला बन गया।

श्रशोक के साम्राज्य का विस्तार—उत्तर पश्चिम में सम्राट् श्रशोक के मागध सात्राज्य का विस्तार मीक राजा एरिट श्रोकस के राज्य की पूर्वीय सीमा तक था। उसमे पेशावर श्रीर हजारा के जिले भी सम्मिलित थे। मीमाश्रान्त के प्रदेश का राजधानी तक्ष-शिला थी। काश्मीर, तराई नैपाल आदि हिमालय के प्रदेश भी श्रशोक के साम्राज्य के श्रन्तर्गत थे। वगाल भी उसके साम्राध्य मे था। परन्तु सम्भवतः भागरूप ( आसाम ) अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। दिल्या में अशोक के राज्य की सीमा तामिल राज्य से जुड़ी हुई थी। श्रशोक के दक्तिए। प्रान्तों का केन्द्र सुवर्णोगिरि नगरी थी यह नगरी किस जगह थी, इस सम्बन्ध में श्रभो तक कुछ नदी कहा जा सकता। किनग के प्रान्त की राज-धानी तोशालि थी। आन्ध्र, पुलिन्द, भोज, राष्ट्रिक आदि गण्रास्य भी श्रशोक के शासन की अधीनता में थे। पश्चिम में उ साम्राज्य श्ररव समुद्र तक विस्तृत था। सुराष्ट्र को रा गिरनार थी श्रीर वहा श्रशोक ने एक मीक अफसर की के रूप मे नियुक्त किया हुआ था।

अशोक का पारिवारिक जीवन —वौद्ध साहित्य आशोक के सम्बन्ध मे अनेक दन्तकथाओं का उर्वे

श्रीर उसकी इमारतों तथा स्मारकों की संख्या भी खूब बढ़ गई।

श्रशोक ने धार्मिक जुलूसों की प्रया डालो, भिचु संघों में भाषण दिए, चर्च का संगठन किया, धार्मिक इमारतें, वनवाई, अपने स्वजनों को धर्म प्रचार के कार्य में लगाया, श्रीर मागध साम्राज्य की सम्पूर्ण व्यवस्थित शक्ति महातमा बुद्ध की शिचाओं के अनुसार सर्वजन-हितकारी कार्यों में लगा दी। परिग्राम यह हुआ। कि कुछ ही घरसों में संसार के धार्मिक इतिहास का नक्शा ही बदल गया।

बौद्ध साहित्य में अशोक को एक महान् सन्त के रूप में चित्रित किया गया है। हैवेल ने लिखा है कि विचारों की पवित्रता, चरित्र की शुद्धता और मनुष्य मात्र के लिए आहुत्व भाव को ही यदि सन्तपन की कसोटी माना जाय तो संसार के बड़े-बड़े मजहबियों को भी अशोक को सन्त मानने में आला कानी नहीं करनी चाहिए।

इतिहास में अशोक का स्थान—शान्ति और सदाचार के दृत सम्राट अशोक का संसार के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अशोक की तुलना प्रायः ईसाइयत के कीन्स्टेन्टाइन और सेंट पाल से की जाती है। परन्तु अशोक की तुलना कीन्स्टेन्टाइन से करना अशोक के साथ अन्याय करना है। कीन्स्टेन्टाइन की तुलना तो कनिष्क के साथ हो सकती है। की के समात समने एक सर्विषय धर्म को राज्य-धर्म बना दिया था। सेंट पाल ने अवश्य ही अशोक के समान एक प्रान्तीय धर्म को विश्वयमें बनाया था। परन्तु जहाँ सेंट पालने ईसाइयत को पहले की अपेरा भी अधिक गुथीला बना दिया, वहाँ अशोक ने महात्मा बुद्ध की स्थित श्री को श्री श्री श्री के समान हितायों के स्थान है। स्थान विश्वयमें स्थान स्

श्रोर जैन साहित्य में उसकी वैसी ही महिमा लिखी है, जैसी वोद्ध साहित्य में सम्राट् श्राशेक की। सम्भवतः सम्प्रति का साम्राज्य पिश्चम में उज्जैन तक फैला हुआ था। डा० स्मिथ की फल्पना है कि यह भी सम्भव हैं कि श्राशोक के वाद उस के विशाल साम्राज्य के दो भाग कर दिए गए हों श्रोर उस के दोनों पोते उन पर राज्य करने लगे हों। पूर्वीय भाग का शासक दशस्य नियुक्त हुआ हो श्रोर उस की राजधानी पाटलिपुत्र हो रही हो। उथर उज्जैन राजधानी वाले पिश्चमी भाग का शासक सम्प्रति नियुक्त हुआ हो। हमारी राय में डा० स्थिय की कल्पना के लिए कोई पेतिहासिक श्राधार नहीं है।

प्राचीन साहित में मौर्य वंश के अन्य भी अनेक राजपुत्रों का वयान है। पोलीन्यिस ने मौर्य कुमार सुभगसेन का नाम राज्यार के शासक के रूप में लिखा है। इन नामों में अनेक एक ही पुरुष से द्यांतक भी हैं। मौर्य वंश का अन्तिम राजा बृहत्र्य या। इस के प्रशान सेनापित पुष्पिमत्र ने उसका वय कर दिया और पाट'लपुत्र में शुगवश का नीव डाली।

पाटल एत्र में मं य वहां के तह हो जाने पर भी भ रनपर्य के अनेक भागा पर मीर्थ राजपुरवों का हा किन बना गहा । इसी तरह के एक गाय राजा का दल्लेख आहवीं क्वी र एक हिलान व में भी उपलब्ध होना है। प्र राज्यक जो का वयन है। चना खान ज्वाम में भी कानर्य मीर्थ राज की का वयन है। चना खान ज्वाम ने भी समझ के एक मीय राजपुत का वयन किया है

प्रतीत होता है कि अशोक परहान्त पर परस यह हा जाती आकानताओं ने भारतहर पर समाजान्त को पर कर

## प्राप्त सरम

ेलिया प्राप्त ने प्राप्त का स्थान का किया के किया वहाँ के हैं।

त्र प्रशास के कि त्र त्र के त्र के त्र के कि कि त्र के कि त्र के त्र के

्रास्त्रक स्थापन स् त्रामा स्थापन स्थापन

the second of th

•

, , ,

.

दिया था। क्रमशः जालुक ने अपना राज्य क्लोज तक वढ़ा लिया या। एक और राजपुत्र बीरसेन ने गान्धार में अपना अधिकार स्यापित कर लिया था। मीक लेखकों के अनुसारवीरसेन के बाद उसका पुत्र सुभगसेन गान्धार का राजा बना। डा० हिमध की यह स्यापना निराधार है कि सुभगसेन केवल कायुल की घाटी का ही शासक था। एक प्राचीन प्रीक लेखक ने उसे भारतीय राजा लिखा है। "पोलीवस के लेखों से यह सिद्ध नहीं होता कि सुभगसेन को सीरिया के राजा ने पराजित कर दिया, अथवा वह उसके अधीन था।" वास्तव में वह प्रीक राजा एप्टिओड्स का समान स्थित वाला मित्र था।

भीर्य साम्राज्य का विस्तार बहुत ऋधिक था। खतः राजधानी से बहुत दूर फेमान्तों पर दृढ नियन्त्रण् रस्य सकना उतना श्रासान नहीं था। सम्राट् विन्दुसार फे शासनकाल में ही तन्त्रिशला में जिस कान्ति का प्रयत्न किया था, उसका वर्णन यथास्थान किया जा चुका है। अशोक फे शासन काल में भी तन्त्रिशला में पुन क्वान्ति करने का प्रयत्न किया गया था। इस क्वान्ति का कारण्य मां राजकर्मचारिया के प्रांत जनना का नीत्र असन्तोष ही था। इस बार खशोक ने युवराज कुणाल को तन्त्रिशला में जा। नन्तिशला के निवासियों न उसका हाविक स्वागन किया। परन्तु जशोक र उत्तराधिकारियों के लिए इस तरह की क्र निवास क्योंक न युढ वन्त्र कर दिए थे, कतः साम्राज्य को सैनिक शक्ति है या पहनों गई। चन्त्रगुम मौर्य ने क्षाचार्य चार्याक्य की महावना म जिन शानवार विशाल माण्य साम्राज्य की स्थापना की थी, दर प्रशान जोर दर्म

---t F = --~ ##~ . 3 ī 7

۴.,

---

ण हर १८ वट । १८ १० व सार्व्या व्याप्त का नवान विनन कृति १८ १ । १ वटन व व वस्तु हान ना है है

ावत्र १९७७ । वस्त १९ प्रशास व वह च

and the second

. .

. .

.

कला कहना चाहिए। परन्तु यह कला भी बहुत परिष्का और उन्नत है। नियमो की दृष्टि से भी यह कला बहुन श्रेष्ट है। हैं कला के पीछे लम्बी चौडी परम्परायें विद्यमान हैं। तथापि स्तर्मा की कला के मुकाबले में इस कला का स्थान उतना ऊचा नहीं।

स्तूष—वोद्ध सन्तां के श्रवशोषों को रखने तथा उनकी स्पृति को स्थिर बनाने के लिए ईटों श्रोर पत्थरा के श्रवेक विशाल स्तृषों का निर्माण किया गया था। कहा जाना है कि श्रशोक ने इन मिला कर ८४००० बड़े-बड़े स्तृषों का निर्माण करवाया था। यह संख्या बहुत बड़ी प्रतीत होती है, परन्तु हमें जात है कि श्रशोक एक महान् निर्माता था। सातवों सदी में चीनो यात्री श्रवान चाण ने भारतवर्ष श्रोर श्रक्षगानिस्तान में इस ढंग के सेकड़ां स्तृषों शे देखा था। परन्तु श्राजकल उन में से थोड़े ही स्तृष बाकी हैं। यह माना जाता है कि साची के विशाल स्तृष का निर्माण मन्नाट श्रशोक ने ही करवाया था।

भारतवप के जीवन के प्रत्येक—राजनीतिक, धार्मिक श्रार कला मम्बन्धी—पहल् पर मीर्यकाल की गहरी श्रीर स्थिर छाप पड़ी। मीर्य माम्राज्य का विनाश हो गया, परन्तु उसकी कृतिया श्रमर हो गई। उसक बाद भारतवप मे पुनः श्रव्यवस्या श्रीर विच्छंद का युग प्रारम्भ होता है श्रीर यह युग करीव चार शती विद्यो तक, गुत्र साम्राज्य की म्यापना में पूर्व तक, कायम रहता है।

## नोवां अन्याय मौर्य काल के वाद से ग्रप्त-साम्राज्य के उदय तक

## १. गुंगवंश

(१ म४ - ६२ ईसपूर्व)

शुनी का यान —पुण्यभित्र के शुन बता का प्रारम्भ कर में शुना इस सम्बन्ध में क्षाप्र भी सात नहीं हैं। कालिता के व्यनुसार भारताल बता की एवं सुप्रसिद्ध माल्या राजा गा शुना का प्रारम्भ शुन्ता था। व्यक्तियर व्यक्ति माल्या से शुनवा को एवं काहिता से बन्दान पुत्र का उन्तरा न्यस्थान के शुनवा को एवं काहिता के बन्दान पुत्र का उन्तरा न्यस्थान के स्वता प्रार्थ के शुनवा को है कि शुनवह के लोग सुद्ध के उन्तर का हमानि के को सम्मान थे।

्र राज ६ इता -- हरहर सीय दा हर दत ५, पुष्पित राग का राज दा त्य तर पार्शना ह साल ५,६० सीमा दहत यम होतुरा था 'पर भा त्यायाद- द ६१६ दन भ पर पुष्पित का राज्य स्थापित हो गया दनर राज, भा दा सीमा राग्री सी था पार्शिष्ट ख्या या राग्री हार भा स्थापित स्थाप से राज्य द स्थाना व सामा भा राज्य स्थापित स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स्य



त्रेक कारण्य—शुंगवंश के समय की सब से बड़ी घटना भारतवर्ष पर भीक आक्रमण है। इस अक्रमण का वर्णन पावंशित कौर कालिदास ने किया है। गागी संहिता में भी इस का उल्लेख है। इस आक्रमण का संसिर वर्णन आगे बल कर किया आदगा। यह भीक आक्रान्ता मीनान्डर था। भारतवर्ष के अनेक भागों से उस के सिक्ये प्राप्त हुए हैं, भारतीय साहित्य में उस का बल्लेख भी है, खदः सम्भव है कि मीनान्डर भारतवर्ष में काको दूर तक आगे वड़ गया हो। कालिदास के अनुमान सम्भव पुर्याभित्र के पीत्र ने सिन्धु नहीं के तट पर मीनान्डर को हरा दिया। उपर गागी संहिता के अनुसार पर में हा कोई उपद्रव खड़ा हो आने के कारण, भीक आक्रान्ता स्वय हो अपने देश को लाट गर।

त्यमेथ—भीक आकान्ताओं के लौट जान के बाद पुष्यभित्र सम्पूर्ण मध्यपेश का शासक दन गया। उस ने विदर्भ को हराया। उस के बाद भीक आकान्ताओं को भारतवये से निकास। इन दानों महत्वपूर्ण विजय के बाद उस ने सुप्रसिद्ध अक्षमेय यह करने का निर्वय दिया। इन लोग पुष्यमित्र के अक्षमेय की भारत्य प्रविक्रिया का एक उद्यादरण मानने हैं। बाद के अनक बाद लेखका ने पुष्यमित्र को अन्यावारी और बांद्धा पर हुन्म करन बास लिय है। परन्तु जन ग्रुगबर ए समय भारते का सुप्रसिद्ध बांद्ध नदेव दन्या गया, उस का सम्य पढ़ याँद्धों का शत्रु हा यह महा सन्य नहीं होलकता। यह लम्बद है कि बोद्ध स्था ए हाथ म राजनीतिक शक्ति स जान देने ए तर पुष्यमित्र ने हुन्न हटता की कोर मनोवृत्ति विद्यार्ष हो।

निया। हेलिखोडोरस (Heliodoros) के बेमनगर गिलानेस में प्रतीत होता है कि शुगवश के प्रतिनिधि विविधा के मामक ने प्रको राजधानी में तस्शिला के भारती-धीक राजा के दृत को निमन्त्रित किया था।

शुंगदंग का व्यक्तिम राजा देवभृति या। दश्ये मन्त्री दासुदेव ने दम की हुता करती। तुगदश ११२ दशीं तर पाटन रहा।

श्चेगवस पे बाह, चार शताब्दियो दे नि इ. २०१३ वा राजनीति विद्य सहस्ता जाती रही । परन्तु बद बील स्माहित्य, शिहा चीर स्माहित पर पेन्ह पटते ही द स्मान बना स्ता ।

संस्था स्वया द्वार — गुर्वाद्या च शासनवान म संस्तर्यं में भिम्म साहित्य नी र भागतवान प्राप्त कर स्व विषयित हात्र रहें । सहत्व वा । भिन्दी । तुभ हर्या संस्य हता विद्या व । र लगोप न भागवहान हा न व । स्व स्थान व । स्व व्यान व ।

द्राह्म । द्राह्म ता १ त स्वर्त्यद्रद्र द्र हर्ग स्वर्त वर द्राह्म द्र का हम् द्रापण द्राक्षा द्राह्म हा द्र हा १ व द्राह्म १ व्हाहम् हम्मद्र हम्बद्धा द्र का द्र का द्र व द्राह्म स्वर्

्र २००० व । १८६ जनगण्य यात्र स्थान हेंचे झार स्निया या प्रश्ने व स्थान एत इ. १८ १८ १८ १८ स्वित्य प्राच्या स्नुबन्ध के सान संग्राह्म व्यवसाय



हाणीगुम्का का शिलालेख—हाथीगुम्का का शिलालेख भारतवर्ष के सब से छिषिक महत्वपूर्ण शिलालेखों मे हैं। इस शिलालेख में प्रतापी खारवेल का वर्णन है। हाथीगुम्का का यह शिलालेख बड़ी कठिनता से पढ़ा गया है छोर पुरातत्वज्ञों में इस की खूब चरचा भी हुई है। इस शिलालेख के सम्बन्ध की अनेक बावें अभी तक विवादास्पद हैं। यह किस सम्य लिखा गया, इस सम्बन्ध में भी मतभेद हे। आ जयसवाल तथा कतिपय अन्य ऐतिहासकों के इस मत का हम पहिले भी उल्लेख कर चुके हैं कि यह शिलालेख दूसरी शताब्दी ईसापूर्व के प्रारम्भ में लिखा गया, यथि कुछ ऐसे आधार भी प्रतीत होते हैं, जिन से इन शिलाजेख को प्रथम शताब्दी ईसापूर्व में सिद्ध किया जा सके।

चेतवश —खारवेल चेतवशीय था । यह चेनवंग सम्भवतः फिला के चेदोवश से सम्बन्धित हो, इसी किला का विजय खारोक बहे प्रयन्न के बाद कर सका था। अशोक वाने फिला पुद के घाद से खारवेन क उत्रयं तक किला प्रशीक वाने किला पुद में बहुत कम ज्ञात है।

सारेबल का जीवन — - १२ वर्ष की प्यायु से स्वर्यक विका हा राजा बन गया। प्रथन शामन व प्रथन वर्ष स इन्ते - - - - -राजधानी, किलग नगर का किनेबन्दी कर ला। उन्ते - विका तीन वर्षों से प्याने समझालान प्यान्त्रराजा शानक शाका विका कर उसने परिचन स व्यवना एक बहुन या निन के विका लिए सेज दी। इस सना न एक न । वा जीवा परि राष्ट्रिक तथा सोजक लोगों को व्यवनी प्रवन्ता स्वर्ध करने



- {

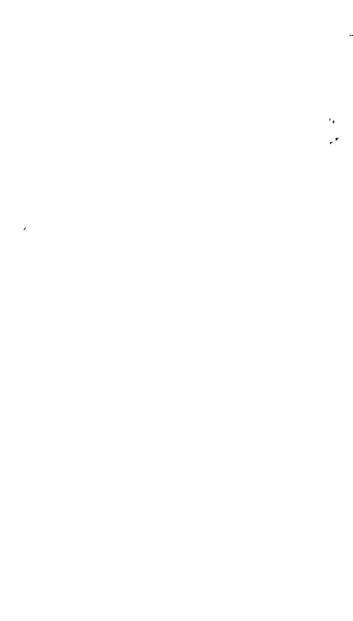



माण। इन विदेशी रामिशों को भारती जीक, भारती जी है। जीर भारती पारियन कहा जाता है। उस काल में भारत सीमापानत पर शामन करने यादी दो बीक रानवशों की मता प्रमाणा हमें उपलब्ध होते हैं। यह प्रमाणा तरकालीन भिक्कों के दें में हैं, जिन पर पीक तथा भारतीय नापाओं महन शामकों नाम सुद्दे हुए है आर ये सब तथा सरया म प्राप्त हुए हैं। वंशों के ४४ राजाओं क नाम उपलब्ध हो तुके हैं।

नार ी-ने कि स्वन — ने िन्न्या (नर्तमान ने न्द्रा) अपना भीगातिक अवस्थिनि के कारणा मनमावन एशिया के उतिहास में बहुन
महात्वपूर्ण भाग ले सकता था। अपनी भोगोलिक अवस्थिति के
कारणा वैकिन्न्या को भारतवर्ण के मार्ग का कुन्नों कहा जा सकता
था। मध्य एशिया के अने के मार्ग वैकिन्न्या से हो कर ही जाते थे।
सिकन्दर के आक्रमणा से पूर्व वह नगर पूर्वीय पशिया की राजधानी था। अन्य सम्पूर्ण पशिया के समान वैकिन्न्या भो सिकन्दर
के अधीन हो गया और उसन इसा नगर का भारतविष पर किए
जाने वाले अपने आक्रमणा का आवार ना लिया। सिकन्दर के
बड़े बड़े आयोजनों की पूत्ति में यह नगर बीच को शुखला का
काम करता था, स्वभावत, बहुत शान्न यह एक महत्वपूर्ण भीक
उपनिवेश बन गया। अपनी स्वाधोनता घोषित करने तक वैक्ट्रिया
सीरियन साम्राज्य का भाग बन कर रहा।

सारियन सिम्राज्य का भाग वन कर रहा।
हैमेट्रियस (Demetrius)—सोरियन राजात्र्या को अयोनता
से निकल कर वैक्ट्रियन शासको ने भारतपर्प पर अपनी निगाह
हाली। सन् १६० इसापूर्व से १८० ईसापूर्व तक वैक्ट्रिया के शासक
हैंसेट्रियस ने पजाब, सिन्ध और सुराष्ट्र के बहुत से भाग जीत

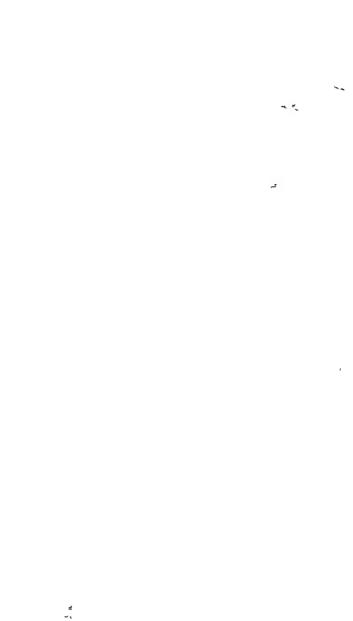





2 5





पूरानी कारोसिलास (Agesilaos) क्रादि विदानों का मी किन्द संस्कृथा।

हिन्छ के टरस्थिकसी—पनिष्य के बाद करना एत हिन्छ हरान राज्य का ध्रियिति बना। उस ने सरमण्य कर उसे राष्य निया होगा। इस के सिनने भी इस के दिना के निया के के ममान कलापूर्य और सुन्यर है और उन पर भा शानंत दला के नित्र है। बाहमीर में एक नगर खीर एवं नियान के नो हिन्ह नाम पर रन्ये गये। नगमय है कि तृतिक के नो तित्र पिठा के साम्राज्य पर अपना खिदगर दर्गा रहत हैं। हैंग्य की प्रहर्तियां हिन्दु प्रतीन होनो है धीर गए के का कर हैंग्य की प्रहर्तियां हिन्दु प्रतीन होनो है धीर गए के का कर हैंग्य की प्रहर्तियां हिन्दु प्रतीन होनो है धीर गए के का कर हैंग्य की प्रहर्तियां हिन्दु प्रतीन होनो है धीर गए के का कर हैंगा है कि बड़ शिव खीर दिव्या का हर। उन प्राप्त के स्वास भी दास्प्रेय रक्षा।

the entry of the e



र् के कागेवितास (Agesilaos) सादि विद्वानों का भी इतिक संरक्षक था।

इनेक के टटलिइस्टो—किनिक के बाद उसका पुत्र हैंकि इस माराज्य का कियिति बना। उस ने सम्भवः २० वर्ष एक्ष किया होगा। उस के सिक्के भी उस के पिठा के सिक्कों के उनान कलापूर्य और सुन्दर हैं और उन पर भी किनेक देवता किन्छे हैं। कास्मीर में एक नगर और एक भिन्संय के नाम हैकि नाम पर रक्षे गये। सम्भव है कि हुविष्क ने भी किने दिता के सालाज्य पर अपना कियार बनाए रक्षा हो। हैकि की प्रवृत्तियां हिन्दु प्रतीत होतो हैं और यह भी मालून हैता हैं कि वह शिव और विश्वा का उगासक था। उसने कपने देवा हैं कि वह शिव कौर विश्वा का उगासक था। उसने कपने

हुविष्क के पुत्र वासुदेव के शासनकाल में कुरान सामाज्य का पतन ग्रुर हुआ। हुशान सामाज्य के इस पतन का सम्दन्ध ग्रेंसरी सबी ईसवी में कारस के ससानिया राज्यश के तत्यान के काय भी ओड़ा जा सकता है। हुशान सामाज्य के नष्ट हो जाने पर भी कांडुत बाटि में पाववीं सजी इसवों के तूर्यों के पाल मण वह, हुशानवशीय राजा राज्य करते रहे। इस के बाद भी होटे-होटे विभिन्न हुशान राजाओं के तरा-तरा से राज्य साववीं स्त्री ईसवी में करमों के कारस दिज्य तक दने रहे।

विदेशियों का श्रीम एक्सिक्स्ट—यह देख कर आहवर्ष होता है कि इस पुग में विदेशी आकानता इस देश को जीत कर मी यहा की सम्पता और संस्कृति से इतना क्यिक अमानि हो गय कि शीम ही इन में और भारतीय बायों में हैं

उत्तरीय वौद्धों ने महायान सम्प्रदाय के रूप में मौलिक वौद्ध धर्म में क्षनेक परिवर्तन कर दिए। एक तरह से कहना चाहिए कि च्न्हों ने वौद्ध धर्म का पूरा स्वरूप ही वदल दिया। महायान चन्त्रवाय में मनुष्य से ऊपर, चमत्कारपूर्ण शक्तियों की सत्ता स्वी-द्वार की जाने लगी। बुद्ध को उन्होंने परमात्मा का रूप दे दिया। पृह हुद्ध प्रत्येक प्राच्यो के छन्तर में विद्यमान रहता है। योधिवत्वों के रूपमें बुद्ध के अनेक अनुवरों को मान लिया गया।ये वोधिसत्व पानी नतुष्यों और बुद्ध के बीच में दूत का काम करते हैं। सभी दोधिष्ठत्व प्राय प्राचीन हिन्दू देवता थे, महायान वौद्धां ने उनका नान वहल कर उन्हें अपना लिया। बुद्ध की सत्ता विश्वास, भामिचन्तन और योग द्वारा देखी जा सकती है। यह योग की पद्धति पातंजित के योगदर्शन पर आश्वित है। वैदिक विचारों के धनुसार योग एक ऐसा मनोवैज्ञानिक अध्यवसाय है, जो मनुष्य हो सच्चे आध्यात्मिक प्रकाश की झोर ले जाता है। महायान चन्प्रदाय ने भक्ति नार्ग को भो स्वीकार कर लिया। यह भक्ति मार्ग च्न दिनों सर्विषय हो रहा था। महायान सम्प्रदाय क प्रादुमीन हा परिगाम यह हुआ कि महातमा युद्ध का मृति का पूजा गुरू हो गइ। महातमा बुद्ध क विद्यन जनमा का कवाआ-जातक कथा-श्री तथा जावन वृत्तान्त क श्राधार पर पत्थर, ताम्बः श्रार आता को लाखा-कराडा मूर्तिया घड डाला गई। इन म न अधिकाश मृर्विया का निर्माण गाधार शिल्यकत्ता क आधार पर किया गया। स्त मूर्तिया को दखन स द्यात हा हा है कि सवसायारय ष्मिता क हृदया में सीद्ध धर्म न किस गइराई न अपना स्था देना लिया या। प्रारम्भिक दोद्ध प्रदारका न अपन गुर का

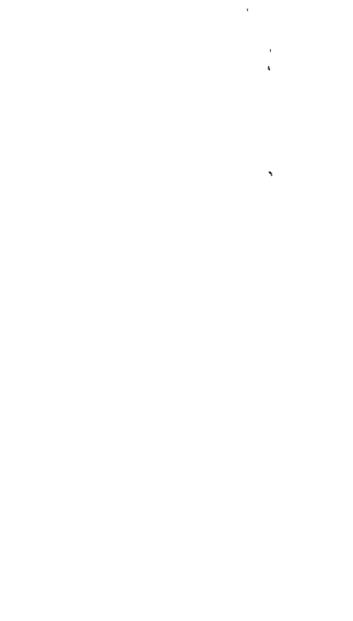

च्वतीय बौद्धों ने महायान सम्प्रदाय के रूप में मौलिक बौद्ध धर्म ने अनेक परिवर्तन कर दिए। एक तरह से कहना चाहिए कि न्हों ने बौद धर्म का पूरा स्वरूप ही वदल दिया। महागान क्त्राय में मतुष्य से ऊपर, चमत्कारपूर्ण शक्तियों को सत्ता स्वी-कर की जाने लगी। बुद्ध को उन्होंने परमारमा का रूप दे दिया। पु हुद्द प्रत्येक प्राणों के अन्तर में विद्यमान रहता है। वोधि अत्वां के ल्पमें बुद्ध के अनेक अनुवरों को मान तिया गया। ये वोधिसत्व भर्म मलुम्में और बुद्ध के वीच में दूत का काम करते हैं। सभी दीनिस्त प्रायः प्राचीन हिन्दू देवजा थे, महायान वौद्धों ने उनका नाम बद्दल कर उन्हें अपना लिया। बुद्ध की सत्ता विश्वास, का मिचन्तन और योग द्वारा देखी जा सक्ती है। यह योग की पद्धित पातं जिल्ला के योगदर्शन पर आश्रित है। वैदिक विवासी है अनुसार योग एक ऐसा मनोवैज्ञानिक अध्यवसाय है, जो मनुष्य हो सच्चे बाष्यात्मिक प्रकाश की ब्रोर ले जाता है। महायान इन्द्रवाय ने भक्ति सार्ग को भो स्वीकार कर लिया। यह भक्ति सार्ग क दिनों सर्वप्रिय हो रहा था। नहायान सम्प्रदाय क प्रादुनाव हा परियान यह हुआ कि महात्मा दुद्ध का नृति का पृता गुरू ो गई। महात्मा बुद्ध क पिछल जन्मा का कवाआ-जाउक कथा-का तया जीवन वृत्तान्त क आयार पर पत्थर त म्ब आर कात को लाखा-कराडा मूर्विया घड डाला गई। इत म न अरेकारा मृतियों का निनाय गाथार ।राज्यकता क आयार पर ।क्य' गया। इन नूर्विया को दखन स ज्ञात होता है कि सबसायार ८ ष्निता क हृद्या में बोद्ध धम न किस गहराइ न असन स्थान दना लिया या। प्रारम्भि इ बोद्ध प्रवारका न अपन गुरु का ए

किता भी बोद्ध धर्म के महायान सम्प्रदाय के देवताओं में सम्मि-कित कर लिए गए।

किन्छ की संरक्षकता में ही वौद्ध धर्म में ये परिवर्तन आ सः। इतिष्क से साय, पाटलिपुत्र की वजाय गान्यार वौद्ध धर्म शः वेन्द्र दन गया। इस का परिणाम यह हुन्ना कि संय का निक्त्रया, लिसने अवस्य ही बौद्ध धर्म के इन परिवर्तननों का तीत्र तिथे किया होगा, छोला पड गया। जब तक मनाथ दौद्ध धर्म केन्द्र रहा, वहा के भिन्नु सघ ने बाद्ध धर्म में परिवर्तन करन श्वान्दोलनों को सिर न उठाने दिया। परन्तु दूर प दौद्धा पर ह्य का यह नियन्त्रया और प्रभाग मम्भव नहीं था। गान्यार ने स्टि धर्म ने मृचिपूजा न्त्रादि अनेक विदेशों प्रष्ट्रिया वा ना दटा धानानों के नाय अपना लिया।

स्तिय ही, यह स्वावस्थक था कि विदेशा साम्रतार हात्र व हाय ही, केंद्ध धर्म का रूप भा बद्दा । ब्रांड -मा ता जिले विदेशाओं ना प्रभाव से पूर्वीय भारत का नवाल उस ना जार शिक्ष हुए या यह स्वावस्थक था कि स्वन्य दशान प्रभाव - प्रभाव स्ता में लिए, उस में उन दशी का स्थान - प्रभाव - प्र हितार परिवर्षन स्थान पात सावे।

ेर पार्यका हो न्योद्ध यम का यह गर कर कर हो। मंकी स्वीर साष्ट्रण हो रहा था, यह राज हा जार का तह की है कि उस स मंदि स्वीर योग का प्रश्नाचा था। रहे । उनके में मेरा सीमा न स्वीकार कर ला स्वार स मा हुन का प्रश्ना मिरा सीमा के स्वास है हमारा करने ला

१ - र न्यारम् त स्टीस्थानसे र स्टीरार स्टाटिंट रस

\*\*\*

पैरीप्लस के लेखक ने द्विया के कितपय अन्य वन्द्रगाहों तथा तामिल मार्गो का वर्णन भी किया है। केलरपुत्र के प्रमुख वन्द्रगाह मुजिरिस पर उसके रही लड़रों के कारया यात्री नहीं जाते थे। कोचीन का नेलकुएडा (नीलकएठ) उन दिनों काली मिरचों के व्यापार के कारया भारतवर्ष भर में प्रसिद्ध था। मानसून के आविष्कार के वाह यह वन्द्रगाह भारवर्ष का सब से बड़ा वन्द्रगाह वन गया और इनकी महत्ता भ्राकु इक से भी वढ़ गई। इस वात के भो यथेष्ट प्रमाया हैं कि पिरचमी भारत के इन वन्द्रगाहों के निकट यूनानियों के वाकायदा उपनिवेश-से वस गये थे।

पैरीम्लस में भारत के पूर्वीय समुद्रतट के वन्द्रगाहों का भी वर्णन है, यद्यपि उसका लेखक तामिल के पार नहीं गया। कोरो
असमुद्रतट के प्रमुख वन्द्रगाह कमारा, जो कावेरी के दहाने था, पाडुका (वर्तमान पाण्डीचरी) छोर सोप्तमा (सुपत्तन)
। इन सब का व्यापार, विशेष कर गङ्गा नदी की घाटी में उत्पन्न पदार्थों, मलमल और मोतियों की बड़ी निर्यात के कारण उनत द्रशा में था। बङ्गाल के जहाज इन वन्द्रगाहो पर प्रायः श्राते जाते थे। सुसलीपटम जिले के मसालिया वन्द्रगाह से मलमल वड़े परिणाम में वाहर जाता था श्रीर उड़ीसा के दर्शन नामक स्थान से हाथी टात का सामान । ताम्रलिप्ति का वन्द्रगाह गङ्गा के दहाने पर श्रवस्थित था।

## प्राचीन भारत और पश्चिम

दम इस श्रध्याय में जिस युग का श्रनुशीलन कर रहे हैं, उससे करीय ८०० वर्ष पहले, अर्थात् देरियस के जमाने में और पश्चिम में सम्बन्ध कायम था। भारत और पश्चिम की संस्कृतियों पर इस सम्बन्ध का क्या प्रभाव पड़ा यह कात श्रष्ट्ययन का एक मनोगंजक विषय है। विद्वानों में इस प्रश्न की चरचा बहुत समय से है और इस सम्बन्ध में उनमे परस्पर भारी मतमेद भी हैं।

मिबन्दर से पहले पश्चिम वे सम्दन्ध—सिक्दन्दर से पहले भारत-र्के श्रोर यूनान में परोत्त सम्दन्ध ही या । श्रतः इस सिद्धान्त पर विश्वास कर सकता उतना आसान नहीं कि पैयागोरस ने श्वपने दर्शन के श्रधारभूत सिद्धान्त भारतीय दर्शनों से लिए, परापि इन दोनों में पर्याप समानता प्रवश्य हैं। दोनों पुनर्जन्म को मानते हैं दोनों शराव त्रोर मॉस के विरुद्ध हैं, इसादि । यह भी सम्भव प्रतीत होता है कि सिक्स्ट्र के आक्रमण से पूर्व तह मीस और भारतवर्ष एक इसरे के सरहित्य में स्वया अनिभिन्न रहे हों श्रीर उन पर एक दुसरे का कोई प्रभाव न पड़ा हो। दोनों दशों षे व्यापारिक सम्बन्ध निस्सउह दहुत प्राचान दे । परन्तु सम्भव में कि इन ब्यापारि≵ सम्बन्धा २०४म व उनश सल्ह नपर नपड दी। व्यापारिक पदायों की एक दर संजुलर जहां ने लेलानद लेल्या ने स माग में बदलन जान ध अने वर्ण र लंदा नहीं होते ये जा व्यापारी सीच अन्य दशा म जताय, यासा व्यापार यातारक धन्य दाता का और ध्यान नहीं इताया याद इस युगास न रत-वर्ष का संस्कृति पर किसा वदशा संस्थात का प्रसाद वडा ता नर शास ६' सस्कृत हा या । क्षारंस स्टीर च रतद्य दा सम्बन्ध रा सारलें संबन्धन या।

००० वर्षाप विकास ह अपनय सभा नार वर की सन्दर्भ पर यूनानी सन्दर्भ का कोई प्रभाव नहीं पटा नय पि

होने देते थे। यदि उन दिनों कभी भारतीय धर्म पर कोई विदेशी प्रमाव पड़ा भी, तो वह कुछ छंश तक वोद्ध धर्म पर ही। स्मिय का क्यन है कि "उन दिनों भारती-यूनानी राजा ही हिन्दू धर्म के प्रमाव में छाते खले जा रहे थे, हिन्दू राजाओं पर यूनानी चंन्कृति का प्रमाव नहीं पड़ रहा था।"

कुराानकाल में कई तरह से भारतवर्ष पर यूनानी संस्कृति का प्रभाव पढ़ा भी था। कुराान, राजाओं ने एशिया माइनर से अनेक यूनानी शिलियों को इस देश में दुलाया। पेशावर के एक प्राचीन लेख में किनिष्क के विद्वारों ये निरीक्षक का नाम आगोंसिलाओस: (Agesilaos) लिखा है। इह तरह उत्तर-पश्चिमी भारत की कला पर यूनानी-रोमन कला का प्रभाव पड़ना स्क हुआ और अनेक सिद्यों तक यह प्रभाव दना रहा। शिसरी सदी ईसवी में फ़ारस में ससानियां वंश के उदय के दाद, भारतक्षे और यूनान में सिवाय समुद्र के ध्यापारिक सम्दन्धों के, क्रान्य कोई सम्दन्ध नहीं रह गया था।

यूनान और भारतवर्ष का जो सम्यन्य इन क्रनेक स्विधीं में बना रहा, उसक प्रभावीं का निमलिखिन वर्गीकरण विधा का सकता है।

का — भारतीय कला पर की युनानी प्रभाव पटा वर्ष गाधार पद्धान से तात हो सकता है। इस युनाना-योद्ध पद्धान भी कहा का सकता है। इस युद्धान से बोद्ध भावना को युनानी कामा पट्ट कर नए रूप से स्ट्रा किया गया। कानाक और हमके बहाका प्रथमय में इसी पद्धानि हो बातुनार कोंद्र मारणा व्योष महास्था हुद्ध या कींद्रन सम्बद्धी नक्की या किया ।







ર દર્વ

41

ना । त्र

> ተ ፣

\$

f

महिला हुद्ध की जीवन सम्पन्नी क्यांची ने पहिंग की देशह किसे कोर पालुए किया। कानी तह नाम के एक मिल्ल कोनेत मिले कोर पालुए किया। कानी तह नाम के एक मिल्ल कोनेत मिले कोंक्सी कही के कान में पश्चिम का प्रकार ( 1252) के की केंद्र कुत्र पह सुन्दर काम तिया किसमें महाना हुद्ध को किया कुत्र करिए हैं। यह मुस्तर मुस्ति में इसमें महानि किया पानेशिक महुद्द प्रतिद्ध के की एक के कार्यक्र केंद्र पानेशिक कार्योग सामन मिल्ल कार्यक की पाना पहिल्ली कार्योग सामन मिल्ल कार्यक की पाना पहिल्ली कार्योग समन मिल्ल कार्यक की पाना के कार्या होतर ही किया । बोद्र पाना की पाना का पहिल्ल की समानि पर काल हव गरा।



٨

ष्त्वा हुई होगी, क्यों कि भारतीय साहित्य में जहां भी समुद्रगुष्त हा नाम उपलब्ध होता है, वहां उस के अश्वमेध का वर्गान भी व्यय मिलता है।

सन्द्र गुंच न त्यिल्ल समुद्रगुष्त की प्रतिभा केवल युद्ध-हैं ने तक ही सीमित नहीं थी, वह शान्तिकाल के लिए भी एक पुत सन्त शामक था। उसके समय के जो सिक्के उपलब्ध हर है, उन से उसकी विभिन्न विशेषताओं का परिचय मिलता है। किसी सिक्के में वह काउच पर यैठ कर भारतीय मिनार यजा रहा है। एक सिक्के में वह शोर से लउता हुआ दिखाई रेता है। हुछ सिक्कों पर युद्ध की तुल्हाडिया प्रकित है. ये उन की विक्य यात्राओं के चिन्ह है। अलाहादाद की प्रशस्ति मे महद्रगुत पे वैदिक गुगो का भी विश्व वर्षीन है। वह एक महान एक्टिन नियद श्रीर विविधा क्षयन प्रजान वह प्रविश्व नाम मां

 श्रयो॰या को श्रधिक श्रपनाते चले जा रहे थे । तथापि इम समय तक पाटलिपुत्र एक सम्पन्न नगर था। पाटलिपुत्र में एक बहुत यडा हस्पताल था, जो जनता के चन्दे पर चलता था। इसके श्रतिरिक्त वहाँ दो बोद्ध मठ भो थे, जो बोद्ध विद्या श्रोर सस्कृति के केन्द्र बने हुए थे। फाहियान ने भी श्रशोककाजीन राज-श्रासादों को विशालता, सुन्द्रता श्रोर उनकी सजावट को प्रशमा की है।

बौद्ध धर्म का केन्द्र—मथुरा उत्तरीय भारत का एक वडा महत्वपूर्या नगर भा। वह बोद्ध वर्म का शिक्षा का महान् केन्द्र था। ही नयान और महायान, इन दोनों सम्प्रदायों के बौद्ध मथुरा में वडी शान्त और प्रेम के साथ रहत थ, उतमे परस्पर वैमनस्य के भाव नहीं थे। बौद्ध धर्म क अने क प्रमुख स्थान अब तक नष्ट भ्रष्ट हो चुके थ। गया आर किपलवास्तु बिलकुल उजड़ गये थे अंगर श्रावस्तों एक छोटे-से गाँव के रूप में बन रहा था। मगध, कोशल और मथुरा क आसपान के प्रान्त अब बाद्ध धर्म का केन्द्र बने हुए थ। देश के सभा हिस्सों म अभी तक सुन्दर आकार के बोद्ध जठ काफ्नी बड़ी सख्या में बन हुए थं। इन युग क भिष्ठ अपनी विद्या और तपस्यामय जीवन क लिए विशेष प्रानेद्ध थं। विद्या अभी तक कएठस्थ ही का जावी थी।

सरकार—सरकारो नियन्त्रण उतना कडा न था। कर भी हलके थे। राजकीय आय का अधिकाश भाग सरकारी भूमियों के भूमिकर से आता था। मीर्यकाल की अपेना गुप्तकाल का दण्ड-विधान भी बहुत नरम था। फॉसी किसी को नहीं दो जाता था। आवागमन खतरे से रहित था। फॉसी की सज़ा अज्ञात थी, इस का श्रिभिषाय है कि उस युग में गुप्त सम्राटों का मामन इनना प्रभावराली होगा कि फांसी की सज़ा देने की श्रावर्यकना ही नहीं रही होगी।

जना की सावारण दशा—भारतीय जनता तब समसहार बीर मम्पन्न थी। वर्णव्यवस्था के बन्धन कठीर हो गये थे। बीह्र शिलाओं के प्रभाव से जहिंसा का सिद्धान्त हिन्दू धर्म के जाधार रूत सिद्धान्तों में ज्ञा गया था। इहंद्र छंश तक पहतूत्वन भी गुरू हो गया था। चारहाल लोग जब किसी नगर में जाते थे तो ध्वन होय में लक्ष्टी का एक दुकड़ा के किते थे, तानि प्रन्य व्यक्ति के में ह्वा अष्ट न हो जोए। चारहालों को शहर ने बहुर नहमें के लिये वाधित किया जाता था।

सद मिला कर भारतवर्ष ये इतिहास है सुप्त सामाहा के सासनकाल का सुन ज्याधारण तौर स नक्या है हिन्दी पा कि स्वार्थ के स्वर्ध के स्व

्वर्भ । १८८८ । १८८८ । १८८८ । १८८८ । १८८८ । १८८८ । १८८८ । १८८८ । १८८८ । १८८८ । १८८८ । १८८८ । १८८८ । १८८८ । १८८८ । १८८८ । १८८८ । १८८८ । १८८८ । १८८८ । १८८८ । १८८८ । १८८८ । १८८८ । १८८८ । १८८८ । १८८८ । १८८८ । १८८८ । १८८८ । १८८८ । १८८८ । १८८८ । १८८८ । १८८८ । १८८८ । १८८८ । १८८८ । १८८८ । १८८८ । १८८८ । १८८८ । १८८८ । १८८८ । १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८ | १८८८ | १८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८

के इस धर्म-परिवर्तन का प्रभाव उनकी सैनिक शक्ति को कमज़ोर क्ताने का कारण हुआ होगा। इन्हीं सब वातों का परिणाम यह हुष्म कि मोर्य साम्रास्य के समान गुप्त साम्राज्य भी बहुत शोवता से विष्वन्स हो गया।

वाद के गुप्त शासक—सन् ४६७ में स्वन्द्रगुप्त का देहान्त हो गरा और इसके बाद गुष्त साम्राज्य के विध्वत्स की रफ्तार और भी तेत होगई। चीया शक्ति होकर भी यह गुण्त वंश साठवीं च्दो तक क़ायम रहा। पाँचवीं चदी के अन्तिम भाग में गुप्त धात्राच्य का विस्तार वंगाल से पूर्वीय मातवा तक वच रहा या। ह्मी चर्नी के पूर्वार्थ में तिखे गए एक लेख से ज्ञान होना है कि हद मध्यप्रान्त भो गुष्त मामाञ्य के छन्त्रंगत या । पाँचदी सदी का अन्त हो आने पर गुण्त राज्य केवल मालवा दक ही सीमित रह गया। इस सदी पे अन्त में गुप्त राज्य की सीमा सहद से धासाम के सीमान्त तक हो गई। उसर दाव कुट समय नट में लिए इस गुष्त राज्य को प्रताप हर्षवयन न छन्न छयान ष्टर लिया, परन्तु सानवी सदी ए उत्तराध साथावियनेत समार धुष्प्रवर्शीय राजा न अपन अपहुत राज्य का पुनसङ्गर कर 'नण षादित्य न प्यतन राज्य का विस्तार भी किया वह एक राजनान रातक या उनन सक्षमध यह भी किया।

दरापः । + वन्यसुष्य हे **राद** सम्मदनः इसदः भार् कृतपुष्ट मगथ राज्य का राज्याची पर देवा। प्रतीत हात है वह वह एएए हित्रमें स बावर रामा दमा। स्टब्स्यान का द्वास्य सन र्रा महा पा चार उत्तव ६ वर बाद, सन् १४० में हमाराज्य राजार हुए। समावद का शासन बर क्या के दिसा कर दर्श है। " है "



है। इसी बीच में तुर्क लोगों ने पशिया में से हूया शक्ति का नारा कर दिया।

ह्य काकमण के प्रमात-भारतवर्ष पर हूचा आक्रमण वहुत देर तक जारी नहीं रहे। इस देश में ह्या लोगो का शासन म्हुव थोड़ो देर तक रहा और वे भारतवर्ष के हदय तक पहुँच मी नहीं पाए। तथापि उत्तर-पश्चिमी भारत पे इतिहास पर इत ह्य घाकमर्यों का गहरा प्रभाव पड़ा। हूर्यों के भयंकर खाकमर्यों मैटकर खाकर गुण्त साम्राज्य की शक्ति बहुत कमज़ोर पड गई धौर इस कारण शोच ही गुप्त साम्राज्य द्वित-भिन्न हो गया। रत समय, भारतवर्ष में केन्द्रीय शक्ति के ज्ञीया हो जाने के दाद सम्पूर्ण देश होटे-होटे राज्यों में वट गया श्रोर मुमलमानों के भारतवर्ष में स्नाम तक, यहां का कोई राज्य, कुछ स्त्रवाडों को होड कर, पेन्द्रेय शक्ति का रूप धारण नहीं दर नहा। टारमान नैभारतीय खिनावां का व्यवदार ग्रुह कर दिया था। उनका हर पुत्र मिहिरगुल भी शिव का उपासक था। यह स्पष्ट है कि हुन्सी र्षे जाकमण क दितो से जो जाला हूग इन दश म ज इर श्रामाद हो ताए धे वे भरतवर्ष न सहूरा राज्य तष्ट हा कत पर, प्राचीन भारती-शिक्षा, सक्षी आर इहा र प स्वतान (स्टू जनवा का ही भाग यन गर। उन्दान नारताय समहति का पूर हद म ष्यपना लिया । ये तथ स्वत प्रतृष्य दत्य मा जावर भारत द सरा पे लिए देरे प्रांगा विद्व हुए। जनक रेनिटानिक का दिवार है कि र प्रपृत तथा पश्चिमा भारत का समय समझ प्रात्या दन्दा हुटों की सल्यान है। यह भी स्वाल दिया छ हा है कि हता " धीर समन्य ह्यों की घरना समात का भाग दला गर दिनहुनी

में बंगात के राजा को हराया और उत्तर में सिन्धु नदी की पार कर के वाल्डीक लोगों को ।

## हर्ष और उस का समय

हं (६०६ से ६४७ ईसनी)—राजा हुप के राज्यकाल में एक तार पुनः उत्तरीय भारत में राजनीतिक एकता स्यापित हो गई। हुप में सम्राह आशोक और समुद्रगुप्त इन दोनों हो के गुण निरमान थे। वह एक उफल विजेता या साथ ही उस ने सर्वमत-दित्रारी कार्य भी वड़ी संख्या में किए। अपने राज्यकाल का मिलतम भाग हुप ने देश की उन्नति में ही लगाया। उस का दिना-पानेसर काराजा था। उसकी प्रभुता न केवल गुजरात कीर मालवा को हो, अपितु हूया राजा को भी स्वीकार करना पड़ी। परन्तु उस की आकःसमक मृत्यु हो जान क व द मालवा प राजा न उस की आकःसमक मृत्यु हो जान क व द मालवा प राजा न उस की आकःसमक मृत्यु हो जान क व द मालवा प राजा न उस की आकःसमक मृत्यु हो जान क व द मालवा प राजा न उस की आकःसमक मृत्यु हो जान क व द मालवा प राजा न उस की आकःसमक मृत्यु हो जान क व द मालवा प राजा न उस की आकःसमक स्वाह्य करना करना का स्वाह्य हो स्वाह

र की १०-२ व श्रः — राग्न हो हम न भावना की खड़म हर लिया। इस म बाद खपना सगिष्ठित छोर मुके एउ मना की सहायता सान्तरमार ६ वर्षों तक हम पुद्धा महा लगा रही। पिराम यह हम 'क उन्तराय महत के छाथकार में उन की सर्थनमा में का प्रथम प्रभाद समान्त तक च्यार पायन में मलभी तक व प्रश्न हम कर राज्य को सामा में चाराय। में सलभी तक के प्रश्न हम कर राज्य को सामा में चाराय। में साम के राज्य के कर राज्य को सामा में चाराय। में साम के राज्य के कर राज्य को हिन्दित हिन्दित की

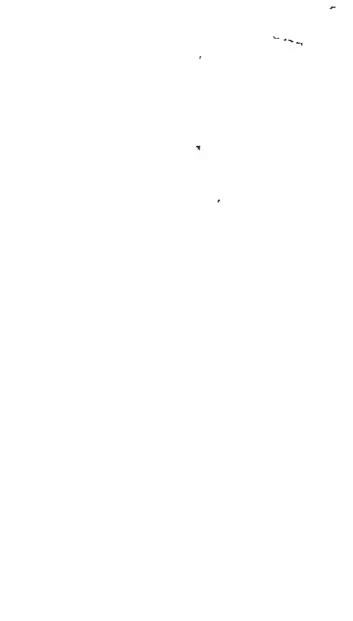

तह हुई ने चौद्ध संघों ध्योर मठों को दान दिया। एप ने पशृहत्या हातून धना कर बन्द कर दी। उसकी द्याध्यदाता में बाहुत भी प्र क्ष्मीज चौद्ध धर्म का एक महान् फेन्द्र बन गया। हुए ने पड़ी प्र हो सुन्दर बनाने की ख्योर भी यथेष्ठ भ्यान दिया। एमने नगर हे घारो ख्योर मजबूत किलेबन्दी करणा दी।

प्रमान में समाण—स्वयं घोष्ण होते हुए भी हुए का श्वरण यम से से विरोधभाव नहीं था । श्रपने मामनकाल के प्रति पापंच वं वं वह एक महामभा जुलाना था श्रीन हुन महामभा जुलाना था श्रीन हुन महामभा में पुढ के सामान के श्रानिक्त श्रम्भ के प्रकार का मामान दान वरता था । एक छेनी ही महामना के श्रानिक्त श्रम प्रमाण में पांच लाग मनुष्य जमा होगण था महामना के श्रिन मानु है भिर भीर मूर्य को मृत्या का प्रभा की श्रानी भी श्रानी भी श्रान विद्युव्य श्राम के प्रमाण के प





की अन्य बहुत-सी वस्तुओं को वह अपने साथ ले गया और अपना शेष जीवन उसने संस्कृत प्रत्थों का चीनी अनुवाद करने में विता दिया। इनसाँग का व्यक्तित्व वड़ा प्रभावोत्पादक था। वह एक महान् विद्वान, महान् सन्त, महान् नेता और महान् यात्री था। वह लेखक भी वहुत उचकोटि का था। उसने इस देश में जो कुछ देखा, उसका विस्तृत वर्णन उसने लिखा हैं। ह्यूनसाँग का प्रत्य प्राचीन भारतीय इतिहास के लिये एक अमृत्य खान के समान है। भारतीय इतिहास पर ह्यूनसाँग का अपरिमेय ऋगा है।

ह्यूनसाग का वृत्तान्त — हर्ष के समय में कन्नीज भारतवर्ष का सव से अधिक महत्वपूर्य नगर था। पाटलियुत्र उजड़ चुका था। शासनव्यवस्था दृढ़ और न्यायपूर्य थी। अपराध बहुत कम होते थे परन्तु अपराध के लिए द्र्यडिवधान गुप्तकाल की अपेचा बहुत कठोर थे। कर हलके थे। उपज का छठा भाग भूमिकर के रूप में लिया जाता था। फाहियान के समय की अपेचा इस युग में आवागमन कम सुरच्तित हो गया था।

जनता की दशा—इस युग में साम्प्रदायिकता बहुत कम थी। जनता म आचार की प्रातण्ठा सब से अधिक थी। व्यक्तिगत पिंवज्ञता का माप बहुत ऊँचा था। मॉस बहुत कम खाया जाता था। हलीन स्त्रियों को खुब ऊँची शिचा दी जाती थी। पर्री विलहुल नहीं था। स्त्री प्रथा चोरों पर थी। अन्तवर्या विवाह विलकुल नहीं हाते थ। सरकार का नियन्त्रया ऊँचे दर्जे का था, यद्यपि मोर्थकाल स्रोर गुप्त हाल के समान हह स्रोर देशस्यापी शासनस्यवस्था स्रव नहीं रही थी।

व्यवसायिक जीवन का नियन्त्रम् सयो के आधार पर किया

माता था। राजनीतिक ध्रौर न्यापारिक चहेरयो से समुद्र की यात्रा इरना अब एक साधारया ध्रौर प्रचलित बात हो गई थी। रित्ता का खूब प्रसार था। सभ्य श्रेयायों, जिनमें बौद्ध भी धिमालित थे, की भाषा संस्कृत थो। नालन्द तथा श्रन्य श्रनेक स्थान विद्या श्रौर कला का केन्द्र बने हुए थे।

धूनसांग ने भारतीयों का वर्णन वड़े सम्मान के साथ किया है। फ़ाहियान के सभान उसका दृष्टिकीया संकुचित नहीं था, इस तिए उसके वर्णनों की महत्ता बहुत खिक है और उन से बहुत- सो महत्त्वपूर्ण वातें ज्ञात होती है। बौद्ध मूर्ति कला उतार पर था। उसका महान् केन्द्र गान्धार अब उजड गय। था। आसाम का राजा कट्टर हिन्दू था और दिल्या भारत म इन दिनो जैन धमु वड़ती पर था। पाटलिपुत्र के अतिरिक्त गया का भी विनाश हा चुका था।

ख्नसाग ने लिखा है कि भारतीयों को पढ़ने लिखने का सौंक हैं. उनकी शिक्षापद्धति वड़ी सङ्गठित है। पढ़ाई में अभी वक स्मरण शक्ति से अधिक काम लिया जाता था। वौद्ध मठ शिक्षा केन्द्र वने हुए थे। ख़नसाग ने नालन्द विश्वविद्यालय का वणन ख़न विस्तार के साथ किया है। नालन्द हर्पकालीन भारत का सव से वड़ा विश्वविद्यालय था। वह महायान सम्प्रदाय का ओक्सफोड वया काशी का प्रतिद्वन्दी था

## राण्ट्रीय जागृति का युग

गुप्तवश के सासनकाल को भारतवर्ष का स्वर्णयुग कहा जाता है। यह राष्ट्रीय जारित का युग था। इन दिनो भारतीय सभ्यना

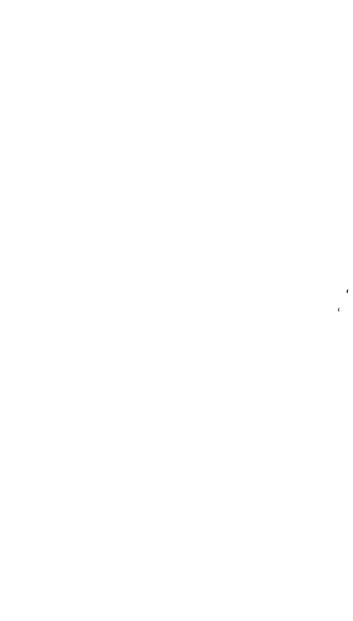

हाता था। राजनीतिक छोर व्यापारिक उद्देश्यों से समुद्र को यात्रा हरना श्रव एक साधारण छोर प्रचलित दान हो गई थी। पिता का खूब प्रसार था। सभ्य श्रेणियों. जिनमें दौद्र भी स्मिलिन थे, की भाषा संस्कृत थो। नालन्द तथा ध्रम्य ध्रमेश स्मान विद्या श्रोर कला का फेन्द्र यने हुए थे।

एनमांग ने भारतीयों का वर्णन बहे सम्मान के साथ किया है। फिरियान के सभान उसका दृष्टिकोण संवुचित नहीं था हम लिए उसके बर्णनों की महत्ता बहुत खिथक है स्वार उन म हातन की गहत्वपूर्ण बातें हात होती है। बीद सृति बना हनार पर था। हिएसा महान् केन्द्र गान्धार खब उजह गया था। हिएसा कर लिए के प्रमान कर हिन्दू था जार दिल्या भारत नहन दिना के प्रमान पर था। पाटालपुत प खानारण गया था भारताह है पर सा। पाटालपुत प खानारण गया था भारताह है पर सा। पाटालपुत प खानारण गया था भारताह है स्वारा था।

सनसार न त्या है कि भारतायों की भारत ति दा ते रोब है एतको शिक्षप्रति घटा के दिन है भारत है के रैब स्मरण् शिक्ष संचायब बामार या कालाय । बाह कर ते रेख प्रति ए से स्वतंत्र न नाव ते विश्व वर्णात के बेर्ट के एक विस्तार ए से प्रविद्या है जाव कर है भारताय के कालायों के स्वा प्रशिव्या के से ति है के स्वतंत्र के स्वतंत्र के कालायों के रूप प्रशिव्या के से ति है है

शासीय हात्या हा गा

THE CASE STREET STATES SEE THE



दिनोदिन अभिवृद्धि कर रहा या । यह स्पष्ट है कि ईसवी सन् र प्रारम्भिक दिनों में झाह्रण अपने प्राचीन धर्म का पुनानमांग चर भौर वैज्ञानिक आयारों पर करने लगे थे। अवः उनमें चनेक न्दं भावनाएँ स्वीप्रय होती जा रही थीं । गुप्तवंत के शासनकाल है हिन्दूधर्म का रूप बहुत व्यापक-सा हो गया और वह एक ' यमी धीसमा" के सनान वन गया । प्रत्येक भारतीय, चाहे उसके तिचार । इसी भी फिस्म फे क्यों न हो, ब्राह्मणों की उदता को सींदार करके तथा वेदों की अपोरपेयता के सिद्धान्त को मान हर इसका सदस्य वन सकता था। हिन्दृ धर्म में से पुराना हुद भी रत्या नहीं गया परन्तु बहुत-सं नए विचार उसने सम्मिलित कर हिए गए। हिन्दू कला भा एक नए चेत्र में जा पहुँची जड़ी चिन्हों हों महत्ता बहुत वह गई। हिम्दू दवतान्ना क श्रीरों क सम्बन्ध मे दिवित्र-विचित्र टङ्ग की इस्तोकिक कल्पनाएँ कर लोगह। सुदूर रुद्यि में तामिल सन्ता न धामिक प्रचार की भावना न पृद्य में इस्प्रदाय का प्रारम्भ किया। उधर पश्चिम म भागवत सन् १२ चर्वित्रय होनं लगा।

हिन्दू धर्म के इन नवीन रूप को चार मार्ग म बीटा का क्षात्र है—(१) स्मार्त—वे लाग का प्राग्वाद कालान वे जब कारित को परम प्रमाण मानने य (२) तेच के विद्याव के प्राप्त प्रमाण मानने य (२) तेच के विद्याव के प्राप्त प्रमाण । शैव कीर वेप्पावो म राच्या प द्या ना भाव के में हैं। शाकों ना सम्प्रदाय विचारो तथ काह , तमक अनुमूर्त प काश्या के प्रमाणित कि जन मही है वह तो पवल एक वा एक कार्य कार्य कार्य के प्रमाणित कार्य क

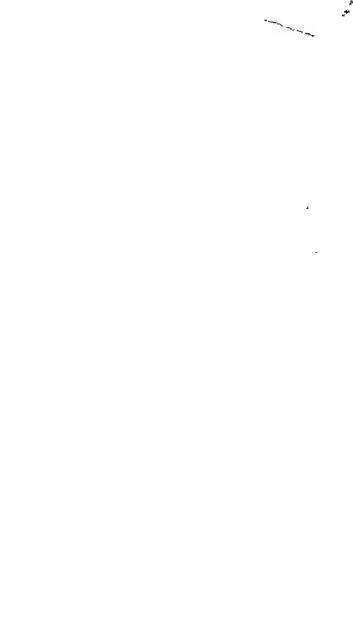

रिनोंहिन अभिवृद्धि कर रहा या । यह स्पष्ट है कि ईसवी सन् र भारिम्मक दिनों में ब्राह्मण अपने प्राचीन धर्म का पुर्तानमीरा नर भौर वैज्ञानिक आधारो पर फरने लगे थे। अतः उनमे पनेक चं भावनाएँ सबीप्रय होती जा रही थीं । गुप्तवंश के शासनकाल में मिन्दूधमें का रूप बहुत ज्यापक-सा हो गया श्रोर वह एक "धर्मी भेसमा" के समान बन गया । प्रत्येक भारतीय, चाहे उसके विचार किसी भी किस्स के क्यों न हो, प्राह्मणों की उदता की संघर करके तथा वेदों की अमौरुपेयता के सिद्धान्त को मान रा, इतका सदस्य यन सकता था। हिन्दू धर्म में से पुराना छुद्र भी दिया नहीं गया, परन्तु बहुत-से नए विचार उसमें सम्मिलित कर िर गए। हिन्दू कला भो एक नए चेत्र मे जा पहुँची, जहाँ चिन्हों भी महत्ता बहुत बढ़ गई। हिम्दू देवताओं के शरीरों क सम्बन्ध में हिंचेत्र-विचित्र ढङ्ग की त्रलोकिक कल्पनाएँ कर ली गई। सुदूर र्नेहण में तामिल सनतों ने धामिक प्रचार की भावना न पूर्य रें दिनमदाय का प्रारम्भ किया । उधर पश्चिम में भागदन लम् दि हर्वप्रिय होने लगा।

दिन्दू धर्म के इन नवीन रूप को चार मार्ग म दौरा क हाता है—(१) स्मार्त—वे लाग जो प्रभावाद कालान वेजक होंदिन को परम प्रमाणा मानने थ (२) रोव ३। वेद्याव रूप (१) शाला। शैव छोर वेद्यावा म राच्च पे दूर म भाजा हेंनेर हैं। शाकों का सम्प्रदाय विचारं नथ छार म रनम् रान्म रान्म राष्ट्राधित छान्दोलन नहीं है वह नो षवन एन का एक रोंने पद्धित है, जिस में पहुत-सी एक निकास में मिना हुइ ( राष्ट्राच्या छानेक नामों छोर रूपा ए दवला दा दुव

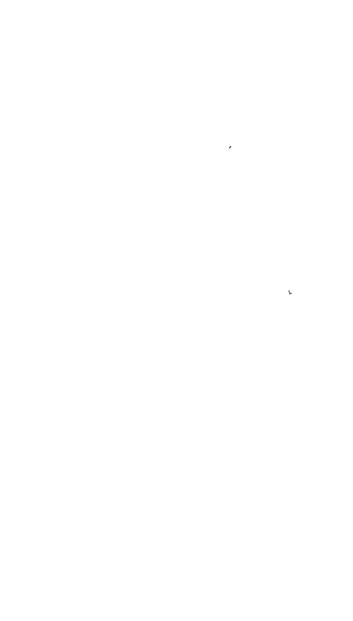



चपलब्ध नहीं होतों। इतुत्र मीनार के निकट दिल्ली विशाल कीली में लोहे के विभिन्न हिस्सों को इस चतुर गया है कि इल समय पूर्व तक उसके सम्बन्ध में यही व या कि वह एक साथ सांचे में डाली गई होगी। इ इल कलापूर्ण सुन्दर गुफाएँ भी इसी युग में बनी थीं। चित्र भारतीय चित्रकला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। इन उ पूर्ण चित्रों में कलपना का भी खूब प्रयोग किया क साथ ही वे तत्कालीन वास्त्रविक जीवन का सही-सही हैं। उनसे हमें तत्कालीन भारतवर्ष के कलापूर्ण प्र मस्तिष्क का परिचय मिलता है।

पहुँची । दुर्भाग्य से गुप्तकालीन अधिकांश इम

पत्लोरा—इस युग की एक श्रेष्ठतम कृति पत्लोरा भवन हैं, जो विश्वकर्मा को समर्पित किया गया है। व काल तक पत्लोरा भारतीय शिल्पकला का केन्द्र रहा। व है कि पत्लोरा के शिल्पयों ने कोई सथ बना रक्त उसी सघ की श्रोर से देवताश्रों के शिल्पी विश्वकर्मा व इस सुन्दर मन्दिर का निर्माण किया गया।

व्यापार और व्यवसाय—हम पहले ही कह चुके हैं वि तट से रोम साम्राज्य को खूव माल आता जाता था। मे एक ईसाई साधु इस देश मे आया था। उसने अप कृत्तन्त लिखा है। उसका कथन है कि तब दित्तग्य

ईसाइमत का काफ्री प्रचार हो रहा था। द्त्तिया भारत है गाह स्तूब समृद्ध थे। वहा रोमन सिक्के बहुत बडी स

प्राप्त हुए है। इससे प्रतीत होता है कि तब रोम का य

इम्देश में झाता होगा। चौधी मडी के बाद पीत्र के बाल भारतवर्ष का स्थलमाय से ब्यापार यस हो गया। इसका सरक भी बंधास्थान विचा जा चुका है।

चुमदम के समय भारतवर्ष का पृथीय वशी क बाध के का न किरोती व्यापार था, उसकी बदीलत समुद्र पार क करक है। अ भारतीय सभ्यता का प्रसार हीते में भागी भाग्य कि अका क भाषतियों के रहते भी इस युग में स्थाना, जावा कीर कर्या के के साथ भारतदर्ष का साम्रद्रिक व्यापार गुर एका गरा करत

## ग्यारहवां अध्याय प्राचीन भारतीय उपनिवेश

श्रोर

## भारतीय सभ्यता का विदेशों में प्रसार

नए अन्वेपण्—बहुत समय से यह सममा जाने लगा था कि भारतवासी स्वभाव ही से 'घर में रहने वाले व्यक्ति हैं। समुद्र और हिमालय के घेरे ने उन्हें बाक़ो दुनिया से काट अलग कर रखा है। परन्तु अर्वाचीन अन्वेषणों ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्राचीन भारतीयों ने अपने देश की सभ्यता का प्रसार एशिया महाखएड के सुदूर प्रदेशों तक भी किया था। इन अन्वेषणों के आधार पर हमारे लिए यह सभ्भव होगया है कि हम भारतीय इतिहास का चित्र बहुत बड़े चित्रपट पर बना सकें।

सुदूर पुर्व मे भारतीय सम्यता—हमे ज्ञात है कि प्राचीन भारतीय समुद्रों में यथेष्ट आते जाते थे और उन्हों ने उपितवेशों का निर्माया भी किया था। ईसा की पहली सदी में, और सम्भवतः उससे भी ३, ४ सौ वरस पहले से, भारत महासागर सबे अर्थों में भारतवर्ष का महासागर वन चुका था। पूर्व के अनेक देशों पर मारत थी पाक पर पुकी थी। धानेक देशों से भारतवर्ष से धर्म धार संस्कृति का पाठ पटा। माय दी प्रनेक देशों की दमाने धार उन्हें सभ्य धनाने का धेय भी भारतीयों की दे। लंका, प्रक्षा स्वाम, धनाम, नेपाल, निट्यत, मध्य पशिया, मंगोलिया, चीन धार जापान थी गणाना पटते ढंग भी धेयी में दे। उक्त देशों में भारतवर्ष ने जो धार्मिक सन्देशवाहक महात्मा चुद्ध के सर्वजन-हित्यारी ट्यदेशों का ध्यमर सन्देश लेकर गए, टन्हों ने इन देशों को भारतीय संग्राति खीर भारतीय धर्म के रग में रंग दिया। उन दिनों चीन की सभ्यता निस्मन्देह खूप उन्नत थी, परन्तु चीन ने भी भारतवर्ष से चहुत एए सीया। इन मभी देशोंका भारतवर्ष से एक तरह का गुरु शिष्य का-सा शान्तिपूर्ण सम्यन्ध स्थापित हो गया।

मारतीय उपनिवेश—टृसरी श्रेणी के देशों में कम्बोडिया, प्रम्पा, जावा, सुमात्रा, वोर्निश्चों खोर वालों की गिनती है ईसवी सन के प्रारम्भिक दिनों में, भारतवर्ष के खनेक साहसी नागरिक इन देशों में जाकर वस गए। दिल्ला-पूर्वीय एशिया के सम्पूर्ण प्रदेशों में एक समय भारतीय राजा राज्य कर रहे थे उन सभी में भारतीय नागरिक खावाट हुए थ खोर इन दशा को कला, सभ्यता धर्म तथा साहित्य का उन मभी म प्रमार हो गया था। वहां सस्कृत के जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं, उन से प्रतीन होता है कि इन भारतीय उपनिवेशों में सस्कृत साहित्य के सभी खगा का गम्भीर खाड्ययन होता था। इन उपनिवेशों में पहले हिन्दू धर्म का प्रचार हुखा, उनक अद, खनेक उपनिवेशों में उसका स्थान वौद्ध धर्म ने ले लिया।



स्वीं ये दोनों धर्म मिश्रित रूप मे भी दिखाई दिए। छानेक ज्यनिवेशों में धर्म छोर राजनीति को भी मिला दिया गया। राज्यनिवेशों के प्रमुख धर्म मिन्दिरों से राष्ट्रीय भवनों का कार्य भी लिया जाता था। राजाओं को छांधेदैवीय माना जाता था। अनेक राजाओं के देहान्त के बाद जन की जो प्रस्तर मूर्तियां वनाई गई, जन में जन्हे छापने छाभीष्ट देवताछो का रूप भी दिया गया।

कम्बोडिया—इन उपनिवेशों में भारती-चीन का कम्बोडिया रपिनेवेश सब से श्रिधिक शिक्तशाली था। ईमा की पहली सदी में यहां भारतीय हिन्दू श्रावाद हुए थे। उन के कम्बोडिया में जाने पर वहां एक संगठित श्रोर शिक्तशाली राज्य स्थापित हुआ। उस को शासन व्यवस्था श्रायों भारतीय राज्यों के टंग पर थी। कम्बोडिया एक सम्पन्न श्रोर उपजाऊ देश था। भारतीयों ने वहां श्रासानी से उसे समृद्ध बना दिया। श्राठवीं श्रोर नवीं सदी में वह उन्नित के शिखर पर जा पहुँचा। कम्बोडिया में तोगो ने श्रपना साम्राज्य स्थापित कर लिया श्रोर वर्तमान श्रग-होर योम नामक स्थान पर उन्होंने श्रपनी शानदार राजधानी वर्नाई। कम्बोडिया के एक जगल मे इस राजधानी के खरडरात आज मी उपलब्ध होते है।

इम्बेडिया का पतन — तेरहवीं सदी में इस उपनिवेश का पतन आस्म हो गया। पहले उन से उत्तर दिशा का प्रदेश जिन गया और बाद में स्याम ने सम्पूर्या कम्बोडिया को अपने अधीन कर तिया। आजकत यह प्रदेश फ्रास के अधीन है श्रीर वर्तमान सजा श्रादि की दृष्टि से यह मन्दिर बहुत ही ऊँची श्रेणी की कला का नमृता हैं।

वारानुद्र का स्तूप—इसी तरह जावा में वारानुद्र का जो महान स्तुप है, वह केवल जावा का नहीं, श्रपित सम्पूर्ण वौद्ध संसार का सब से वड़ा स्तूप है। इसका निर्माण करने के लिए हज़ारों निपुण कारीगर वरसों तक मेहनत करते रहे होंगे और तब जाकर यह महान, विशाल श्रीर ऊंची इमारत तैयार हो सकी होगी। इन सभी कृतियों की कला बहुत हो ऊँची कोटि की है श्रीर उन्हें देख कर प्राचीन भारतीय कलाकारों की घाक मानती ही पड़ती है।

डा० फीनो (Finot) का कयन है कि "वहुत समय तक भारतवर्ष अपने को अपने अन्तरीप को सीमा में ही सीमित सम- मता रहा। परन्तु आज वह अभिमान भरी निगाह डठा कर समुद्र- पार के उन विस्नृत द्वीपों और प्रदेशों की ओर देख रहा है जहां कभी उस ने वड उन्नत और सम्पन्न उपनिवेशों का निर्माण किया था; जहा उस ने तत्हालीन ससार की वडी-वडी कलापूर्ण इमारतें वनाई थीं। वह समय दूर नहीं प्रतीत होता, जब नवीन भारत के सुपुत्र अपनी राष्ट्रीय सस्कृति के सुन्द्रतम पृष्पों की पूजा करने के लिए सुदूर अगकोर तक की यात्रा किया करेंगे।"

दिन्या-पूर्वीय एशिया के इन सुरूर द्वीपों में श्रपना श्राधिपत्य जमाने के साथ ही साथ भारतीय सस्कृति वड़ी शान्ति के साथ पूर्व की श्रोर भी श्रपने कदम वड़ा रही थो। भारतवर्ष का बोद्ध धर्म भारतीय सस्कृति की प्रकाशमान मशालें लेकर पूर्व के इन देशो

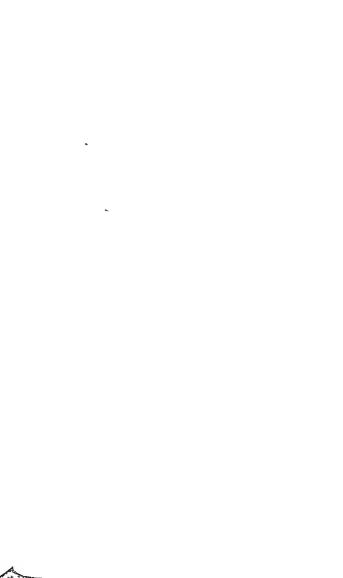

सदी के मध्य में, खोतन और मध्य एशिया के कतिपय अन्य प्रदेशों से बौद्ध धर्म का विश्वविजयी सन्देश चीन में पहुँचा और बहुत शीव वह सम्पूर्ण चीन में लोकिषय हो गया। चीनी लोग पहले ही से पर्याप्त सभय थे। श्रपने इस नवीन धर्म के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेने की जबरदस्त इच्छा उन लोगों में उत्पन्न हुई। इसका परिग्णाम यह हुआ कि भारतवर्ष ऋौर चीन में पारस्परिक घनिष्ट सम्बन्य पैदा हो गए। महात्मा बुद्ध की जन्मभूमि का दर्शन करके, इन अनेक सिद्यों में, हज़ारों चीनी बौद्ध भिन्नु अपने जन्म को सफत्त मानते रहे। भारतवर्ष से अनेक वौद्ध धर्माचार्यों को समय-समय पर चीन में निमन्त्रित किया जाता रहा। उन दिनो जल खोर स्थल दोनों मार्गों से चीन में श्रावागमन किया जाता था । वोधिधर्म नाम का एक महान भारतीय त्राचार्य सन ५२० में चीन के कैएटन वन्द्रगाह पर उतरा । उज्जैन का सुप्रसिद्ध विद्वान परमार्थ मलाया श्रीर भारतो-चोन के रास्ते चान मे पहुँचा । दोनों देशों की इस सास्कृतिक घनिष्ठता से चीन मे साहित्य को भी खूब उन्नित हुई त्रौर वहा भारतीय साहित्य के अनेक उत्तमोत्तम प्रन्थों का चीनी मे अनुवाद किया गया।

वोद्ध धर्म की एक और शाखा तिब्बत की राह से चीन में पहुँची। मगोल राजा खुविलाई अपने अनुयाइयों से कहा करता था कि लामा धर्म सब धर्मी से श्रेष्ठ है। मंगोल वंश के शासन काल में उत्तरीय चीन में अनेक लामा मन्दिरों का निर्माण किया गया। ये मन्दिर वहाँ अब तक भी विद्यमान हैं। चीन के राजनीतिक इतिहास में भी लामा धर्म का भाग वड़ा महत्वपूर्ण है।





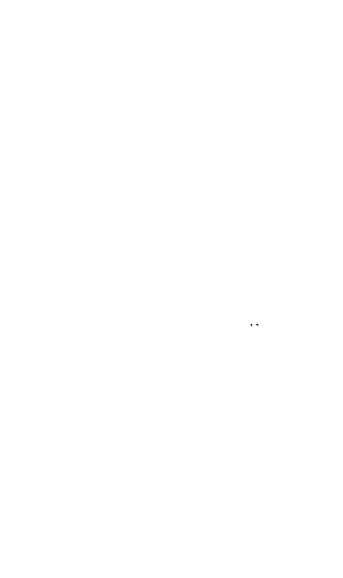





A SE THE WAS TO BE RECOMMENDED THE MENT OF THE MENT OF THE PROPERTY OF THE PRO

मा निकार का का निकार को कि उस मिल के उस मिल के स्थान के

कार ग्राम्म ही कार्या से कार्या का गामार गायी में कार्या के इतिहास का कार्या क्या मुक्तिन है। कार्या का परेश माँ में साम्राय निवा कार्या स्थान्य में अन्तरीत था। परन्तु सरभाता गुम र माट उस पर आजा शासन कायम नहीं कर मके थे। आटवी भवी ईसवी म कार्यार पर अन्द्रापाल नाम का एक शासक गाय कर रहा था। कल्हन न इस राजा के सम्यन्य म एक मनीन का कर कहा था। कल्हन न इस राजा के सम्यन्य म एक मनीन का मकल्प किया। मन्द्रापील न एक विशान मिन्दर बन का मकल्प किया। मन्द्रिय वनना शुक्त भो हो गया। उस विशासन की गाउ था, उस में एक जमार की पत्री भी पत्री थी। उस चमार ने किसी भो कोमन पर अपनी भी। उस चमार ने किसी भो कोमन पर अपनी भी। की वन्तर कर विथा। तब चन्द्रपील न आदेश दिया जाय



नं नं वे हैंसा की नवस शताब्दी में गुनिर प्रतिहार शासक नारा नहां ने तत्कालीन उत्तरीय भारत के सब से श्रिविक महत्वपूर्ण नगर नहां ने शिवाय कर तिया। उत्तर भिन्न श्रान्त्र और किस से जा श्राप्त श्रीतिता स्थाकार करवा तो । क्ष्रीत पर नारा में श्री पकर हो जाने पर उनका पाता से स्वपे होना सावस्थर था एसा हो हुया भी। सुगर के निहर ने गासह का राज से से से सेवहर युद्ध हुआ। उस युद्ध से पात लग है है राज संस्थित नो भह ने ही भिन्नान की बन ये करों ने की गुजर राज 4 की राज राजी बना दिया। क्ष्रीत से उत्तर उत्तरान



श्रवण वेलगोल को मूर्ति भारतवर्ष भर मे निराली है। गंग वंश की एक शाखा ने उड़ीसा मे करीब १००० वर्षों तक ( छठी सदी से सोलहवी सदी ) राज्य किया।

चालुक्य—ईसा की छठी शताब्दी में द्त्या मे एक नई शिक्त का उद्य हुआ। चालुक्य वंश के जो लोग सम्भवतः उत्तर से आकर इस देश आवाद हुए थे, उनमे से पुलकेशिन प्रथम नाम के एक शक्तिशाली पुरुप ने वर्तमान बीजापुर जिले के वातापी या बादापी नाम के एक नगर को अपनी राजधानी बना कर एक प्रतापी राजवंश की स्थापना कर दी। पुलकेशिन प्रथम के दो उत्तर-धिकारियों ने उसके राज्य की शिक्त और लेज का खृव विस्तार कर दिया और तब गुजरात और सिन्ध को छोड़ कर वर्तमान वम्बई प्रान्त का अधिकांश भाग उसकी अधीनता मे आ गया।

पुलकेशिन दितीय—चालुक्य वंश का सब से अधिक शिक्शाली राजा पुलकेशिन दितीय (सन् ६०८ से ६४२ तक) हुआ
है। उसने अपने शासन काल में बड़े-बड़े कार्य किए। पुलकेशिन
दितीय का सम्पूर्ण जीवन युद्धों में हो व्यतीत हुआ। अपने पिता
की मृत्यु के बाद, एक मामूली-से गृह्युद्ध में सफलता पाकर, वह
राजगद्दी पर बैठा और तब उसकी विजय यात्राएं प्रारम्भ हुई। बह
महाराजा हर्ष का समकालीन था। उसने हर्ष की विजयी सेनाओं
को दित्ताण में नर्मदा ने आगे नहीं बढ़ने दिया। पुलकेशिन दिनीय
की प्रशस्ति में लिखा है कि उसने लाट, उत्तर-पिक्षन के गुर्जरों
और दिचिण कोशलों के अतिरिक्त उत्तरमें किलग, दित्तण में पक्षव
और चोल लोगों को जीता। इस तरह विन्थ्याचल तक के दिल्या
भारत का अधीश्वर होने के अविरिक्त वह उत्तरीय भारत के अनेक

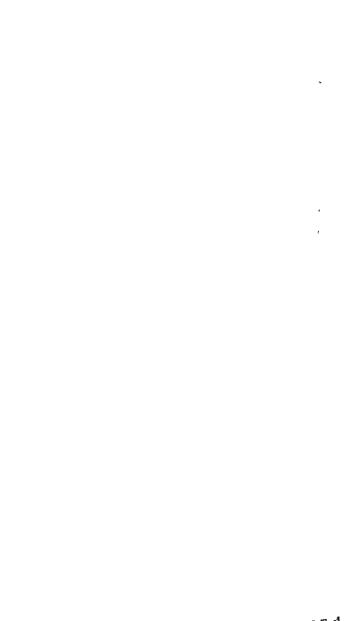

**,** 

नाम विदृग से विष्णुवर्धन कर लिया। उसने अपने शासन काल में वहे-चड़े मिन्द्रों का निर्माण करवाथा। उस के सम्बन्ध में कहा जाता है कि बाद में वह जैन धर्म का इतना विरोधी हो गया या कि उसने अने क जैन आचारों को कोल्हू तथा चिक्यों में पिसना दिया। इस किंवदन्ती का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। ऐतिहासिक सान्तियों से तो यह सिद्ध होता है कि विष्णु-वर्धन अत्यन्त उदार दिचारों का था, यहां तक कि उस की एक रानी और एक पुत्री जैन धर्म को मानने वाली थीं।

मिलक काफूर नामक मुसलमान विजेता ने देविगरि के याद्वों को हराया और होयशालों को भी अपने अधीन कर लिया। डारसमुद्र को उस ने तरस-नहस कर दिया और इस तरह ये दोनों चरा समार हो गए।

होयसाल कला—ादच्युवर्धन और उस के उत्तराधिकारी कला के वहे प्रेमी थे। उन के २०० वर्बों के राज्यकाल में, उन के देश में एक विशेष प्रकार की कला का खूब विकास हुआ। इस कला को 'होयसाल कला' वहा जाता है। इस कला पर वन मिन्दरों का आधार खुब चित्रिन और भूषित होता है। उस पर तार के आकार के खन्चे छत को थामे रहते हैं। उपर प्राय वरनन के आकार का आवर्या रहना है। इन मिन्दरों की कला तथा निर्माण में विविधता और प्रचुरता है, सादगी नहीं। इस कला क मिन्दरों में द्वारसमुद्र का मन्दिर विशेष प्रसिद्ध है। इस की निर्माण कला वड़े उँचे दर्जे की है।

रामानुज - वैष्णाव श्राचार्य रामानुज विष्णुवर्धन के सम-कालीन थे। अपने जीवन के प्रारम्भिक काल में वह काची में रहें



ईसवो में लेकर ६२४ तक राज्य किया। उस की यनवाई हुई गुफाएँ तथा मन्दिर यहे प्रसिद्ध हैं। राजा विष्णु वर्मन (६२४ से ६४४) इस वंश का न्य से अधिक योग्य शासक या। उस ने पुलकेशिन दितीय को हरा कर न केवल पल्लवों की पहली पराजय का वदला ही चुका लिया अपितु शत्रु की राज्यानी वातापी पर भी अधिकार कर लिया। विष्णु वर्मन के समय पल्लव मन्पूर्ण दिल्या भारत में सब से अधिक शक्तिशाली वन गए।

नर्रसिंह वर्मन के राज्य काल में यूनसांग ने पल्लव राज्य की यात्रा की । उस ने लिखा है कि पल्लव राज्य के लोग बड़े समृद्ध, चटनाइशील, विश्वासपात्र और स्वाध्यायप्रेमी हैं।

पल्लव कला—राजा नर्रास्ट वर्मन ने ममल्लपुरम की नीव डाली। दिल्या के सुप्रसिद्ध रय अथवा सात पैगोड़े भी छभी के शासन काल में बनाए गए। ये रथ एक वड़ी शिला काट कर बनाए गए हैं। इन शिलाओ के ऊपर मूर्ति अंकन का कार्य पल्लव राजाओं के शासनकाल में किया गया। प्रस्तर-चित्रों में ''अर्जुन का प्रायश्चित्त'' नामक चित्र बहुत प्रसिद्ध है। आठवीं सदी में बांची मे अनेक मन्दिरों का निर्माण भी किया गया। स्मिथ ने लिखा है कि 'भारतीय कला पद्धतियों म पल्लव कला पद्धति तथा मूर्ति निर्माण कला का विशेष महत्वपूर्ण तथा निराला स्थान है। 'वास्तव मे दिल्या में भारतीय कला का इतिहास इन्हीं पल्लवों के राज्य काल से प्रारम्भ होता है।

पह्नवों का हास — चालुक्यों के साथ पल्लवों का निरन्तर संघर्ष चला आ रहा था। सन् ७४० में चालुक्यों ने पल्लवों को बुरी तरह से इरा दिया और तब से पल्लव शक्ति का हास ग्रुरु

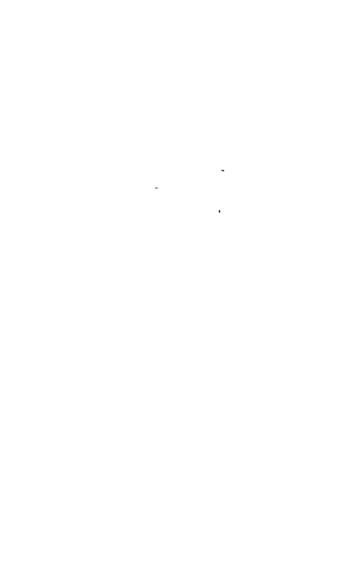

चेरों, वेंगी के चालुक्यों, इर्ग, मालाबार तट, किलग तथा लंका को जीता। उसके पास एक शिक्षणाली जल सेना भी थी। इस नौमेना को सहायता से उसने लक्कदिव (Laccadives) और मालदिव (Maldives) आदि द्वीपो को भी जीता। इस तरह राजराजा सम्पूर्ण दिल्या का एकच्छत्र शासक वन कर 'महान' राजराजा कहलाने लगा। तंजोर का सुन्दर और विशाल मिन्दर उसके महत्वपूर्ण कलासम्बन्धो कार्यों की स्थिर यादगार है।

गजेन्द्र चील प्रयम—राजराजा के बाद उसका सुयोग्य पुत्र राजेन्द्र (१०१२-१०३४) चील साम्राज्य का अधिपति बना। इस राजेन्द्र क राज्य में चील-साम्राज्य का अधिकतम विस्तार हो सका। उसको जल सेना ने बंगाल की खाड़ी को पार कर पेगूराज्य, 'नकोबार द्वीप तथा अपडेमान द्वीप समृह का विजय कर लिया। उत्तर में उसने वंगाल और विहार के पालवंशीय राजा महीपाल को हरा कर बगाल, उडीसा तथा दिल्ला कोशल तक अपन चील साम्राज्य का विस्तार कर लिया। गंगा की घाटों की अपनी इस महान विजय की खुशी में उसने अपने नाम के पीछे 'गगेकोएड' का खिताय लगाना ग्रुफ किया। इसी उपलच म उसने अपनी नई राजधानी का नाम 'गगेकोएडचोलपुरम' रक्ता द्वस राजधानी म उ ने एक विशाल राजमहल, एक अत्युच्च मन्दिर नथा १६ मील लम्बा एक नकला कील बनवाई। यह नगर अब उजड गया है और व प्राचीन मकान खडरात हो रह है।

चालुक्या से संघर्ष-राजेन्द्र के देहान्त क वाद चोलो तथा चालुक्यों में परस्पर भयंकर संघप शुरू हुआ। करीव १०४२ म

सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष हुआ करता या। इन सभाओं के अधि-कार वड़े विस्तृत थे। सम्भवतः प्रामों के राजकर्मचारियों पर भी इसी सभा का नियन्त्रण रहता था। प्रत्येक प्राम मण्डल का अपना-अपना राजकोश होता था। अपने प्रामों की जमीनों पर इस मण्डल का प्रा अधिकार था। सिंचाई, उद्यान, न्याय आदि की व्यवस्था करने के लिए प्रत्येक मण्डल में अनेक उपसभितियां वनाई जाती थीं। ऐसे अनेक प्राम मण्डल मिल कर एक जिला बनाते थे और अनेक जिले मिल कर एक विभाग। प्रत्येक प्रान्त में ऐसे अनेक विभाग थे। चोल साम्राज्य कुल मिला कर ६ प्रान्तों में विभक्त था।

भूमि की सम्पूर्ण उपजका छटा भाग भूमिकर के रूप में लिया जाता था। यह कर उपज श्रोर सुवर्ण—इन दोनों रूपों में स्वीकार किया जाता था। सम्पूर्ण भूमि का ठीक-ठीक माप किया गया था श्रोर पैमानों के परिमाण निश्चित कर दिये गये थे। भूमि की सिचाई के लिए चोल राजाश्रों ने श्रनेक बड़े-बड़े सिचाई के साधन बनवाए। निद्यों पर बांध बाँधे गए। इन राजाश्रों के शासनकाल में राज्य की श्रोर से बड़े-बड़े निर्माण कार्य करवाए गए। राजेन्द्र प्रथम की १६ मील लम्बी भील का वर्णन पहले ही किया जा चुका है। राज्य भर में सड़कें बनवाई गई श्रीर उन की सुरज्ञा का प्रबन्ध किया गया। चोल राजाश्रों की जलशक्ति भी वड़ी प्रवल श्रीर सुन्यवस्थित थी।

यह स्पष्ट है कि चोल राजाओं को शासन व्यवस्था बहुत उत्तम थी। उस में प्रजा क' सहयोग भी था। अभाग्य से चोल वंश के विनाश के साथ-साथ यह श्रेष्ठ शासन व्यवस्था भी नष्ट होगई।



-60

## तेरहवां अध्याय

## पूर्व-मध्यकाछीन भारत

## सांस्कृतिक इतिहास

पश्चिम में भारतीय-त्रार्थ संस्कृति—हम देखते हैं कि इस युग में उत्तरीय भारतवर्ष में आर्थ संस्कृति का हास ग्रुरू हो गया था। परन्तु दिच्चा की भारती-आर्थ संस्कृति में अभी तक यथेष्ट जीवन था और कला तथा साहित्य की दिशा में वह यथेष्ट रूप से उन्नत हो रही थी। विदेशी आक्रमणी तथा आन्तरिक लडाइयों ने उत्तरीय भारत के जीवन को खोखला कर दिया था। उधर सोज-हवी सदी में, विजयनगर के पतन तह, दिग्ण भारत विदेशी आक्रमणों से यचा रहा। दिच्चण की शान्त परिस्थितियों में आर्थ सस्कृति उन दिनों भी विकिसत होता चली जा रही थी।

हिन्दू वर्भ की प्रधानता—धर्म के चेत्र मे दिच्या भारत में हिन्दु धर्म पुनः वहा का प्रवान धर्म वन गया। श्रपरिवर्तनशील हिन्दू धर्म के मीमाक्षा मत के महान पोषक कुमारिल तथा



का एक जाञ्चल्यमान उदाहरण है।

शकराचार्य नवम शताब्दी में शैवमत के महान् प्रचारक शंकराचार्य ने उसे भारतवर्ष का सब से अधिक शक्तिशाली धर्म बना दिया। दार्शनिक विद्वत्ता तथा तर्क की प्रतिभा की दृष्टि से शंकराचार्य की गणना संसार के सर्वोध कोटि के विद्वानों में की जाती है। इसी शंकर ने जब घूम घूम कर अन्य धर्मों का अकाव्य खण्डन शुरू किया तो बोद्ध तथा जैन धर्मों के मुकाबले में हिन्दू-धर्म बहुत लोकप्रिय होगया। सम्पूर्ण भारतवर्ष में शंकराचार्य की घूम मच गई।

शंकराचार्य का जनम नम्यूदरी ब्राह्मणों के वंश में हुआ था। कुछ लोगों का कथन है कि उनका जनम मालावार जिले में हुआ था। कितपय विद्वानों की राय में चिदम्बरम उनका जनमस्यान था। दिल्ला भारत के एक प्रसिद्ध आचार्य गोविन्द ने शंकर को शिक्षा दी। वहां से शकराचार्य हिन्दू आहित्य के महान केन्द्र काशी में गए। काशी में रह कर उन्होंने ३ प्रस्थानों के सुप्रनिद्ध भाष्य लिखे। ये प्रस्थान हैं—११ उपनिषदें, भगवद् गीता और वेदान्त सूत्र। शकराचार्य की इन महान कृतियों ने उन्हें न केवल भारतीय साहित्य के इतिहास में ही अमर कर दिया, अपित ससार के विद्वानों में उन्हें बहुत ऊँचा स्थान दे दिया। शंकराचार्य एक महान विचारक तथा अदम्य तार्किक थे। पिछले ११०० सालों से हिन्दू दार्शनिक विचारों पर शंकराचार्य को गहरी छाप है।

शकराचार्य की दिनिवजय—सम्पूर्ण काशी को अपनी प्रतिभा का कायल करके शंकराचार्य वौद्धिक दिग्विजय के लिए निकल

श्रीर इस युग में तो रीव मत श्रीर भी श्रधिक लोकप्रिय हो गया। भारतीय उपनिवेशों, चम्पा श्रीर कम्बोदिया मे भी रीव मत का प्रचार होगया। ह्यूनसांग के यात्रा वृत्तान्तों से ज्ञात होता है कि उन दिनों वलोचिस्तान में भी रीवमत का प्रचार था। काशी -रीव मत का सुदृढ़ केन्द्र था। कमशः सम्पूर्ण भारतवर्ष रीव मिन्द्रों से व्याप्त हो गया।

शैवमत के अनेक फिरकों में से पाशुपत और कापालकों के सिद्धान्त तथा कियाएँ वहुत ही भयंकर और घृग्गोल्पादक हैं। शैव मत का एक सम्प्रदाय लिंगायतों का भी है।

बाद का हिन्दू धर्म-इस युग में हिन्दू धर्म के साहित्य में धार्मिक गाथाश्रों (mythology) का खूव विकास हुआ। दार्शनिक दृष्टि से शंकर का श्रद्धेतवाद तत्कालीन हिन्दू दशन का सव से बड़ा मत था। सन् ११०० के करीव रामानुज ने वैष्ण्व सम्प्रदाय की स्थापना की । इस सम्प्रदाय ने भागवत सम्प्रदाय के श्राधार पर अपने विश्वासों का विकास किया और मूत्तिमान ईश्वर की सत्ता स्वीकार कर ली। रामानुज संकर के दर्शन का प्रमुख विरोधी था। रामानुज के करीव एक सौ वर्षों के बाद दिल्या में माधवाचार्य नाम का एक और हिन्दू सन्त पैदा हुआ। माधव ने एक द्वेध प्रयाली का प्रचार किया। उस का सम्प्रदाय अभी तक महत्वपूर्ण है। उस के ऊछ समय वाद रामानन्द ने एक झीर हिन्दू सम्प्रदाय का प्रारम्भ किया। यह सम्प्रदाय रामानुजी सम्प्र-दाय की एक शाखा के समान था। रामानन्दी लोग जातपांत में विश्वास नहीं करते थे। इस सम्प्रदाय के अनेक आचार्यों ने भारतीय साहित्य को बहुत धनी बनाया है।

धर्म के वहुत निकट ले आया और तब हिन्दू और बौद्ध आद्रों में उससे अधिक अन्तर नहीं वच रहा, जितना अन्तर विभिन्न हिन्दू सम्प्रदायों में हो सकता है।

शिक्ता की व्यापकता—भारतीय जनता को शिक्तित वनाने का महत्वपूर्या कार्य करीव १००० वर्षों तक वौद्ध भिन्नुओं के हाथ में रहा था। परन्तु गुप्त वश के शासनकाल में यह कार्य पुनः ब्राह्मया कथकों के हाथों में आगया। वे लोग पुराया, रामायया, महाभारत आदि की शिक्ता भारतीय जनता को दिया करते थे।

बौद्ध धर्म का शाकिकरण — अभाग्य से बौद्ध धर्म पर बहुत शीव्र शाक्त सम्प्रदाय का गहरा प्रभाव पड़ गया। परिणाम यह हुआ कि बौद्ध तान्त्रिकों की घृणोत्पादक तथा भयंकर प्रक्रियाओं से सं साधारण जनता मे उनके प्रति विरोध के भाद उत्पन्न हो गए। इस घटना से बौद्ध धर्म का आध्याति क दर्जा भी गिर गया और पूर्वीय भारत के इसी विकृत बौद्ध धर्म से तिब्बत में लामा धर्म का प्रादुर्भाव हुआ।

हूण आहनण—उत्तर-पश्चिमी भारत मे हूण आकमणों का प्रभाव वाद्धधर्म के लिए घातक सिद्ध हुआ था। हूणों ने वहाँ क सुन्दर-सुन्दर बोद्ध मठों को नष्ट-श्रष्ट कर दिया था। अन्त में सुसल्माना न विहार और बगाल में से भी बोद्ध धर्म का पूर्ण नाश कर दिया।

वाद्य मन ना अवसान—ावदेशी आक्रमणो, आध्यात्मिक अवनति, राज्य का सहायना का अभाव, हिन्दू यमे का नवजीवन, हिन्दू दार्शानको का प्रादुर्भाव आदि वातो ने वोद्ध धर्म की जीवन शक्ति का पूर्णतः हास कर दिया। जब मुसल्मानों ने विहार और

गीतों की अधिकता है।

साहित्य—इस युग के नाटक लेखकों में भवभूति छीर राज-शेखर प्रमुख हैं; उपन्यास तथा गद्य लेखकों में वाया, सुवन्यु और दण्डी सुप्रसिद्ध हैं; काव्यकारों मे भारित छीर माघ का दर्जा सब से ऊँचा है। ऐतिहासिक ढंग की कितता के लिए राजतरंगणी का लेखक कल्हण प्रसिद्ध है। राजनीति शास्त्र के प्रन्य कामन्द-कीय नीति और शुक्रनीति, ज्योतिप में भास्कराचार्य के प्रन्य तथा चिकित्सा शास्त्र मे वाग्भट्ट की कृतियां इस पूर्व-मध्यकालीन भारत के साहित्य की श्रमर कृतियां हैं।

शुक्रनीति—मध्यकालीन भारत की राजनीतिक द्शा तथा नीतिशास्त्र के विचारों को जानने के लिए शुक्रनीति से वढ़ कर अन्य कोई प्रन्य नहीं है। शुक्रनीति की कुछ वातें तो बहुत ही प्राचीन काल का हैं। परन्तु जिस युग में शुक्रनीति का यह वर्ष- मान स्वरूप बना, उस युग में वर्ण व्यवस्था पूर्णतः अपरिवर्षन- शील रूप धारण कर चुकी थी। शुक्रनीति में नगर निर्माण, प्राम निर्माण, व्यापार-व्यवसाय, नगर मिनितयो, मिन्त्रमण्डल, राजसभाओं और राजा आदि के सम्बन्ध में खूब विस्तार के साथ लिखा है। नगर समिनिया अपने अधिकारों की रच्चा किस तरह करें, इस सम्बन्ध में भी उपयोगी निर्देश दिए गए हैं।

कला—इस युग में उत्तरीय भारत मे जो कला सम्बन्धी निर्माण कार्य किए गए होगे उन के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्यांकि मुमल्नान आकान्ताओं ने उत्तर के प्रायः सभी धार्मिक मन्दिरों को तोडफोड डालन का भरप्र प्रयत्न किया था।

विश्व भारतार प्रशासकः । अस्य मिन्या यह इपनम् मा पृगा सकः लगा प्राप्त तुद्द ४ अश्र उत्त भानपा मानविष्य मानविष्य मानविष्य मानविष्य संवर्षेष्ठ है।

समझपुरस के मान प्रतान तसीर का विशान महिदर प्रज्ञीरा में कन का का भाग भावत वाल पाक महिदर आदि उस प्रताकी इसारते ततकानी नात स्था भारत की उन्नत भारतुविद्या का बहुते काम्य कर हरगा । इस पापनान हाता है कि उस प्रतास कितने बहु-बहु निसायाकाय नण इसा

त्र प्रमास स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्था

किसी को कुछ बताने में वे स्वभाव ही से बड़े कमीने हैं। जो हुछ उन्हें छाता है, उसे वे खूब छिपा कर रखते हैं; किसी को, विशेष कर अन्य देश वालों को कुछ भी नहीं बताते। यह बात उन के विश्वास और धर्म का हिस्सा है कि संसार में केवल उन्हीं का देश है, केवल उन्हीं की जाति है और उन के अविरिष्ठ अन्य देशों के निवासी विलक्कल मूर्ख और अज्ञानी हैं। वे इतने अभिमानी और वेवकूफ है कि यदि तुम उन्हें बतलाओं कि सुरासान और फारस में भी कोई विद्वान है, तो वे तुम्हें भूठा और नासमम दोनों समम लेंगे। यदि इन हिन्दुओं को वाकी संसार का कुछ भी पता होता तो वे बहुत शीन बदल जाते क्यों- कि इनके पूर्वज इन के समान संकुचित हदय के नहीं थे।"

इस समय हिन्दू समाज में स्त्रियों की बहुत तुच्छता की दृष्टि से देखा जाने लगा था । वर्णव्यवस्था अपरिवर्तनशील होकर मसाचार श्रीर दवाने का साधन वन गई थी।

## श्राचीन भारत

## ईसबी=

४०=ंट केंद्रकीसिज प्रथम

**७**ट−११० " हितीय

११२०-२६२ कनिष्क

२७३-२०२ यज्ञस्री

प्रैन्० शुप्त सम्बत् का प्रारम्भ

३२०-३२**६** श्वन्द्रगुप्त प्रथम ३२६-३७५ समुद्रगुप्त

३७५-४३५ चन्द्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य

१६५ शाकों की विजय

३६६-४१५ फाहियान की यात्रा

४१३-४४४ हमारगुप्त प्रथम ४४५ प्रथम ह्या श्राहमारा

४४४ स्कन्दगुप्त का राज्यारोहगा

५०० तोरमान की मालवा विजय

४२८ मिहिरगुल की हार

ई०ई-४७ हुई १०८-१७२ महिलेश्व दिवीस ( जालेकस

६०८-६४२ पुलिकेशिन द्वितीय (चालेक्य) ६२६-४५ ह्यनसांग की यात्राएँ

६००-२४ महेन्द्र वर्मन (पल्लव)

६२४-४४ नर्रासह वर्मन (पल्लव)

७४० इन्नोज के यशोवर्मन को काश्मीर के लिखता-

दित्य ने हराया

७६० कृष्या प्रथम का राज्यारोह्या (राष्ट्रकूट)

\$W5

७८३

£=±

१०१२

१०३८

१०४२

१६००-६०

909=-€0

mg-E8

432-020

*v*₹8-=48 गोविन्द तृतीय (राष्ट्रकृत ८१४-५७ ष्म मोधवर्ष **C**{X नागमह का राज्यारोहर **=1**4-40 देवपाल (प्रतिहार) 03-052 भोज 503 कृष्या द्वितीय का राज्य 203 परान्तक प्रयम का राज च्छ-१४३ गुजराव का मूलराज 33-043 धांगा (चन्देल) €23 तैल ने कल्याया में चालु

भ्रव (राष्ट्रहर )

बत्सराज का राज्यारोह

राजराजा महात का रा

राजेन्द्र प्रयम

भोज (प्रमार) एक भारतीय धर्म मण्ड

कोप्पम का युद्ध

गो।वन्द चन्द्र (गहरवर

१०४६-११०० कीर्त्तिवर्मन ( चन्देल )

१०७६-१६२६ ह्रटा विक्रमादित्य (चा

घमेपाल

## शव्दानुक्रमिंगका

| अ                    |             | अशोक                | २०ई  |
|----------------------|-------------|---------------------|------|
| अगस्य                | <b>२</b> ३६ | ,, का राज्याभिषेक   | ২০৩  |
| अजातराञ्च            | १५६         | P M                 | २०७  |
| " के उत्तराधिक       |             | - 6                 | 202  |
| अथर्ववेद             | 48          | 2 5                 | ३०१  |
| <b>अ</b> न्नाम       | ३२३         | ,, का राज्य-विस्तार | २{४  |
| अन्तर्वर्था सम्मिलन  |             | " का पारिवारिक-     |      |
| श्रपरिवर्तनशील जातिय | गं ८८       | জীবন                | २१४  |
| अवस्तानोई (अम्बप्ट)  | १६६         | ,, श्रोर बोद्ध धर्म | २१४  |
| श्रमिसार             | १६४         | ,, के वंशज          | २१⊏  |
| श्रमित्रघात          | २०४         | " के निर्माग कार्य  | २२३  |
| अमोधवर्ष             | ३४३         | ,, फे स्तम्भ        | २२३  |
| श्रयोध्या            | €=          | की शुफाएँ           | २२४  |
| <b>अर्थशास्त्र</b>   | श्च         | अश्वमेध ७४, २२६,    | २⊏२, |
| ,, श्रीर धर्मशास्त्र | 358         | श्रष्टाध्यायी       | १०१  |
| " की विषय सूची       | 038         | श्रस्तक             | የሂሄ  |
| "की विथि             | \$83        | श्रस्सेकनी राज्य    | १६४  |
| ञलबरूनी              | 33          | आ                   |      |
| अलाहाबाद की प्रशस्ति | २८०         | आन्ध्र शक्ति २३४,   | १३७  |
| अलैक्ज़िएड्या        | 2.8         |                     | ₹=   |
| अवन्ति               | १४६         |                     | 85   |
|                      |             |                     |      |

| श्राचीन-भारत        |                   |                    | il Co        | *     |
|---------------------|-------------------|--------------------|--------------|-------|
| कझीज                | ३२8               | कोटिल्य अर्थर      | गच १८०       |       |
| ्ण की धर्म सभा      | ्रह् <sub>य</sub> | 1 .                | 3.4.5        | j     |
| · <b>क</b> म्बोडिया | <sup>.</sup> ३१४  |                    | 283          | tà    |
| » का पत्तन          | ***               | 1                  | ब∙           | 6.    |
| कला                 | २७1               | 3 0                | 1868         | 7     |
| कलिंग युद्ध         | 200               | · <b>स्वार</b> वेल | 學等數          |       |
| क्रिलिंग राज        | २२=               | 'स्रोतन            | 1            | 7     |
| कल्याग              | ३४४               | 1                  | ī.           |       |
| कल्ह्या             | ३७०               |                    | १४७          | 1     |
| कामरूप              | ३२≍               | 1                  | ₹ <b>X</b> = |       |
| काम्बोज             | १५७               |                    | १०६          | 13    |
| काशी                | 249               | गान्धार            | १४६          | 1     |
| ,, का पतन           | 88=               | ,, कला             | २६०, २६४     | 1     |
| काश्मीर             | 330               | गिरनार का खिल      |              | 3     |
| कीथ                 | <b>4</b> €        | गीता               | १०६          | t     |
| कुगाल २             | १४, २१८           | गुप्तचर विभाग      | . २०२        | 7     |
| कुमारगुप्त          | २⊏७               | गुमवश              | २७८, ३६३     | 10 60 |
| कुर                 | १४४               | गुम शासक, वाद      | के २६१       | 8     |
| <b>कुलोत्तु</b> ङ्ग | ३५३               | गुर्जर             | ३३२          | ķ     |
| <b>कु</b> शान       | २५३               | गुर्जर वंश         | ३३४          | P     |
| ,, शक्ति            | २५२               | गोंडोफरनी न        | २४७          | 1     |
| ,, काल              | २७२               | गोतम बुद्ध         | १२३          | h     |
| केंडफ़ीसिज प्रथम    | २५३               | गोतमी पुत्र        | २३६          | fy    |
| , द्वितीय           | २५४               | गृहस्थ             | 8.           | ,     |
|                     |                   |                    |              |       |

|                     |                             |              | *               | । बदानुकमायाका   |
|---------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|------------------|
| रें हित्य समित      | क्र केंग                    | 385          | ्चालुक्य संघर्ष | ३४२              |
| भीरत                | !' अन् <b>रा</b> सन         | :२०३         | <b>ची</b> न     | ३२१              |
| <b>१</b> इरहमी ह    | ह और भाकस्या                | २२६          | ,, स्रोत        | ३२               |
| त.                  | र हतान्त ११<br>११ मन्द्रस्य | 023,33       | ,, से संघर्ष    | 728              |
| भ् <b>र</b> ाष्ट्रा |                             | २०४          | चेत वंश         | የጷሂ              |
| <i>र</i> रहें र     |                             |              | .चे <b>दी</b>   | <b>ጓ</b> ሂሂ      |
| रोतन र              |                             | २३४          | चोल             | ३४१              |
| π.                  | बन्देल कला                  |              | ,, शासन         | <b>३</b> ४३      |
| र <b>र</b> गंद ए    | n वंश                       | ३४⊏          | ,, क्ला         | ३४३              |
| महारा की            |                             | 38⊏          | चौहान वंश       | 345              |
| 7,                  | तन्त्राम मीर्च              | १⊏३          | ज               |                  |
| राचा प्रत्य         | » मोरिय                     | १⊏३          | जरासन्य         | 90               |
| F 120.14            | n सिकन्द्र                  | १⊏४          | <u>জাবর্ণাব</u> | 60               |
| हरा थे.वं           | » की पंजाव विङ              | ाय १८४       | जाति विभाग      | 03               |
| भारता हा रिल्प्ह के | ग का देहान्त                | १=४          | ञापान           | <b>३</b> २६      |
| <u>ا ا</u>          | की दिनचर्या                 | 78≂          | <b>জাৰা</b>     | ३१€              |
| प्रवादिका ११        | वन्द्रगुप्त प्रथम           | 327          | जिन्दावस्या     | 7=               |
| इंटर<br>इंटर        | धन्द्रगुम हितीय             |              | जैन धर्म        | १४१, ३६६         |
| THE FE              | (विक्रमादित्य)              | ⊃⊏३<br>      | ्, सिद्धान्त    | 165              |
| **                  | हम्या                       | 388          | <b>१</b> तिहास  | ₹83              |
| ÷,                  | बाग्रक्य                    | 8===         | भन का प्रचार    | 188              |
| ५ <b>व</b> र्र      | षालुक्य ३४०                 | SAX          | पर सत्याचार     | svy              |
| -21F'2 1.           | वालुक्यों का हास            | इंग्रह       | " क्षेड है      | 157              |
| : EC                | ा चेंगी के                  | \$08         | , सर्दिय        | <b>۽</b> يوع     |
| गुड़ क्ष            | हरा                         | ₹ <b>€</b> 0 | <b>र</b> लग     | १ <del>४</del> ६ |
|                     |                             |              |                 |                  |

| 'प्राचीन भारतः         |       |                       | 30           |
|------------------------|-------|-----------------------|--------------|
| चुद्र को जीवन के कष्ट  | १२०   | . वौद्ध धर्म का अवसान | ३६८          |
| ,, का पुत्रजन्म        | १२२   | ,, ,, का प्राईभाव     | 280          |
| ,, का प्रथम उपदेश      | १२४   | वंगाल                 | 784          |
| ,, मावा पिवा से मिलन   | ा १२५ | व्रह्मचर्य            | 13           |
| , का देहान्त           | १२०   |                       | 88, XX       |
| ,, के शिष्य            | १३०   | वाहुई भाषा            | 88           |
|                        | , १३६ | त्राद्वी              | ४४२          |
| " श्रौर श्रियां        | १३२   | भ•                    |              |
|                        | १३३   | भवभूति                | ३७०          |
| ,, श्रोर मुहस्मद       | १३५   | भागवत धर्म            | १०८          |
| ,, श्रोर ईसा           | १३६   | भारत और पश्चिम        | २७०          |
| बुद्रगुप्र             | १६२   | भारती-श्रार्य जातियां | 3%           |
| बुह्लर                 | ११२   | ;,—पार्थियन           | २४६          |
| वैक्ट्रिया २४१,        | २४३   | ,,—वैक्ट्रियन         | २४२          |
| वोरोबुदूर का स्तूप     | ३१⊏   | "—यूरोपियन            | દ, ૪૪.       |
| वोनियो                 | ३१७   | ,,—यूनानी सम्वन्ध     | २३०          |
| वौकेफाला               | १७६   | भारतीय भूगोल          | रह्छ         |
| - 0                    | १८१   | ,, उपनिवेश            | ३१३          |
| ,, फ़िलासफी            | १३⊏   | ,, कला                | ३७१-         |
| _                      | १४१   | ,, संस्कृति           | ३६२          |
| ,, धर्म का प्रचार १३६, | २४६   | भाषाए                 | १२           |
|                        | २७ई   | भिचुसंघ               | १२८          |
| ** **                  | र⊏ई   | भोज ३३४,              |              |
| ,, का हास ३०६,         |       | भौगोलिक विभाग         | ् <b>३</b> , |
| ,, ,, का शाक्तीकरण     | १६⊏   | भौतिक व्यवशेष         | २४           |

द्र धर्म हा हत्हर सन्दानुक मिक्टा 4. मोजिर वंश કદૃષ્ટ मोहिल विष्यपुत्र १४२ 300 मौर्यकाल ξυξ, =υξ इतिहास दं स्रोठ የሂሂ १७३ 388 स्यापत्यकृता 100 ों [मालव] 279 सामाञ्च { ri Ï, १६६ षालीन भारत १र्ष रूमा इह १४४ षता ::: 351-213 र र र र र त ग स्थासास्य का पदा धर्म रे जान व रव होरे ग्रहिन (cr tin tia, ter १०इ. ६६० केरिक्षि वातीत स्कट (दी-पाद हारि व्यवादार्थ 3'3 सिंदन गार-पर्मसास्त्र 3)3 गण्यूनी स्वार् {cs र राजी 333 कि भार जातिया 5 w h. Tigo 4 187. TE ₹₹ ETT TO THE WAY 465 £ 12 4 Æ,

## शब्दानुकमणिका-

| `                     |                | ~                              | 1-413414114141 |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| ₹.                    |                | वज्जी                          | १४३            |
| राजतरंगियाी           | <b>ଅ</b> ର୍ଣ୍ଣ | विज्ञियो का हा                 | स १५४          |
| राजपूतों का उद्गम     |                | 1 arp                          | १५४            |
| राज महल               | 7<br>98 y      | वत्सराज                        | इंइइ           |
| राजमार्ग              |                | । वर्षा का सहस                 | <b>=</b> 3     |
| राजराजा महान्         | =3\$           | ा . के आजार                    | ⊏8             |
|                       | <b>३</b> ሂየ    | ा का सहन्ता                    | 랓              |
| राजसूय<br>राजा चन्द्र | ৬              | ,, व्यवस्था                    | 50             |
| राजी-द्रचोल प्रथम     | ર8⊏            | वराह मिहिर                     | 308            |
| •                     | 345            | वल्लभी राज्य                   | 835            |
| रामानुज               | ३४७, ३६६       | वानप्रस्य                      | 33             |
| रामायग्               | १०२            | विक्रमादित्य                   | र४≔            |
| राष्ट्रकूट            | ३४२            | ., इटा                         | <b>३</b> ४४    |
| राष्ट्रकूट वंश        | रे३४           | विक्रमादित्य[चन                |                |
| रुद्रदामन             | २५१            | विक्रमशिलाविश्व                |                |
| ल.                    |                | विएटरनीज                       | XE             |
| ललित कलाएँ            | 30\$           | विदेशी लेख                     | 38             |
| ललिवादित्य            | ३३१            | ., व्यापार                     | १६७            |
| लिच्छवी               | १५३            | ., प्रभाव                      | २०३            |
| लिंगायत सम्प्रदाय     | ३४५            | ., राजवं <i>श</i>              | २४१            |
| लेखन क्ला             | १११            | ,, शियों की दे                 |                |
| लोहयुग                | 3\$            | विधवा विवाह                    | £¥             |
| लंका                  | 388            | विवाह [ श्रार्थ ]              | દહ             |
| व.                    | 1              | ,, के प्रकार                   | 8⊏             |
| वाकाटक                | ३३⊏            | त्रु वन व हार<br>विश्वविद्यालय | ₹0⊑            |
|                       | • • • • •      |                                |                |

| मन्द्रकर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ₹⊏७                        |                | र              | । <b>ट्दा</b> नुकमिया का   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| : - + - +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | विष्णुवर्धन                | રેક્ક          | शुरसेन         | 01                         |
| 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वेद                        | ۲۶. <u>۲</u> ۷ | 2              | १४४                        |
| רוד ייון                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | वेदांग                     |                |                | ३१७                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | वेदान्त                    | ٥٤ م           | 1              | ३४४, ३६३                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वैदिक तियिकम               | १११. ३६६       |                | ३६४                        |
| \$ 5.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | नायुक ।तायक्रम             | *8             | , की           | दिग्विजयें ३६४             |
| , ६' रहर 🖺                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ः साहित्य                  | ४८, १००        | प              | •                          |
| C122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | व्यापार के मार्ग           | १ई७            | षोडश महाजानप   | द १५०                      |
| 11 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | » <sup>की</sup> प्राचीन    | वा १६⊏         | स              |                            |
| न्द्र सम्ब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,, की वस्तुएं              | 337            | संन्यास        | 33                         |
| 77E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,, न्यवसाय                 | रहह. ३१०       | सभा            | ڋ٥                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ্ৰ_                        |                | सभिति          | ξ̈́ο                       |
| 1. Ar \$ 1. Ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | शक                         | २४७            | समुद्रगुप्त    | ३७६                        |
| -: -==[=================================                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | », श्राक्रम <mark>ण</mark> | २४४            | , की विजय      | यात्राएँ २=१               |
| कर्म के विश्व के विश् | ,, सासक                    | २४⊏            | ,, का प्रभाव   |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | शकुन्नला                   | ₹0₹            | ., का व्यक्तित |                            |
| त्रहरू है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | शातऋयाँ                    | र३⊏            | समुद्र तट      | १३                         |
| ग्र हेर ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | शाक सम्प्रदाय              | 5ξ=            | सम्प्रति       | 39=                        |
| , हर्नि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | शाही वश                    |                | सम्बत          | 3}                         |
| इस इस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | १=१. २८०       | नागला          | ۶۶۶<br>رو                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | शिश्चनाग                   | १६० ।          | साम वेद्       | ४३                         |
| शहरी<br>शहरें हे सहस्त है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | शिचा                       | ३६⊏   स        | तामाजिक जीवन   | ۶.۶<br>قوچ                 |
| ्व भार हुई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | যু≇নী ব                    | रें ७०   र     | तासुद्रिक तर   | ₹ <b>6</b><br>₹ <b>ξ</b> δ |
| क्षा है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | शुता. वाद के               | २३२   ह        |                | २६०<br>१००, २८४            |
| हरसा १%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , वश                       | 430 ) fi       |                | ६६४, २७१                   |
| المان المسيني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | र्श्यक                     | १६६            | " पे बाकमण     | دی:<br>سر دی:              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                          |                |                |                            |

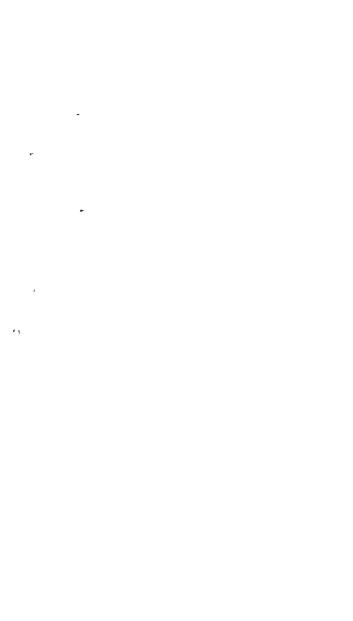

Ē. : 3 T.F